# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

# UNIVERSAL LIBRARY ON\_146929 UNIVERSAL LIBRARY

# **माङ्मीर्थ विहार**

हाक्टर देवसहाय त्रि<u>वेद</u> पम० ए० ; पी-एच० डी०

सर्वोदय साहित्य मन्दिर हुसैनी अलम रोड, हैद्राबाद (द.) नं. २

> चिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना

प्रकाशक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन पटना-३

# प्रथम संस्करण वि॰ सं० २०११, सन् १९५४

सर्वाधिकार सुरचित

मूल्य ६) : सजिल्द ७)

मुद्दक हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना मैंने डाक्टर देवसहाय त्रिवेद लिखित 'त्राङ्मीर्यविदार' का प्रूफ पढा। भारतवर्ष का इतिहास खृष्टपूर्व सप्तम शती से, मगध-काम्राज्य के उत्थान, से, आरम्भ होता है। इसके भी पूर्वकाल पर किसी प्रकार का ऐतिहासिक अनुसंधान और प्रकाश का विशेष महत्त्व है, जो हमें मगध-साम्राज्य से प्रायः सम्बद्ध शक्ति और संस्कृति को सममने में सहायक सिद्ध होगा। डाक्टर त्रिवेद की पुस्तक गहन अध्ययन का परिणाम है। यह हमारे उक्त प्राक्काल के ज्ञान-कोष में अभिवृद्धि करेगी।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी राज्यपाल, उत्तरप्रदेश

30-**3**-48

# वक्रव्य

''हम कौन थे! क्या हो गए हैं!! श्रीर क्या होंगे श्रभी!!!''

राष्ट्रकिव मेथिलीशरण गुप्त ने जो उपर्युक्त तीन समस्याएँ हमारे सामने रखी हैं, उनपर भारतेन्दु-युग से खेकर श्रवतक श्रनेकानेक इतिहास तथा साहित्य के प्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर होते जा रहे हैं। वस्तुतः श्रवीत, वर्तमान श्रीर भविष्य ये तीनों श्रनवरत घूमनेवाले काल-चक्र के सापेच रूप मात्र हैं। केवल विश्लेवण की दृष्टि से हम इन्हें पृथक संज्ञाएँ देते हैं। कोई भी ऐसा वर्तमान विन्दु नहीं है जो एक श्रोर अनवरत प्रवहमाण श्रतीत की श्रविच्छन धारा से जुड़ा हुन्ना नहीं है तथा जो दूसरी श्रोर अज्ञात भविष्य के श्रनन्त जल्धि की लहिरयों को चूमता नहीं है। तास्त्य यह कि यदि हम किसी भी राष्ट्र या साहित्य के वर्तमान का रूप श्रपने हृदय-पटल पर श्रंकित करना चाहते हैं तो हमें श्रपने श्रतीत इतिहास का ज्ञान होना अनिवार्य है, श्रीर साथ-ही-साथ, श्रतीत श्रीर वर्तमान के समन्वय से जिस भविष्य का निर्माण होनेवाला है, उसकी कल्पना करने की समता भी हममें होनी चाहिए।

विश्व की सतह पर कुछ ऐसे भी राष्ट्र उद्भूत हुए जो अपने समय में बहुत प्रभाव-शाली सिद्ध हुए। उदाहरणतः असीरिया और बैबिलोनिया के राष्ट्र। किन्तु, ये राष्ट्र जाह्नवी की सततगामिनी धारा में चण्नभर के लिए उठनेवाले बुद्बुद के संमान उठे और विलीन हो गये। इसका मुख्य कारण यह था कि इन राष्ट्रों की इमारत की नींव किसी गौरवान्वित अतीत के इतिहास की आधार-शिला पर नहीं थी। कुछ इसी प्रकार के सिद्धान्त को लच्य में रखते हुए एक पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है कि—''यदि तुम किसी राष्ट्र का विनाश करना चाहते हो तो पहले तुम उसके इतिहास का विनाश करो।" भारतवर्ष, प्रागैतिहासिक सुद्र अतीत से चलकर, आज ऐतिहासिक क्रान्ति और उथल-पुथल के बीच भी, यदि अपना स्थान विश्व में बनाये रख सका है, तो इसका मुख्य कारण हमारी समक्त में यह है कि उसके पास अपने अतीत साहित्य और इतिहास की ऐसी निधि है जो आज के तथाकथित अत्युन्नत पाश्चात्य देशों को उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान युग में, विशेषतः सन् १८४७ के ब्यापक राष्ट्रीय विष्त्वव के पश्चात्, भारतीयों में जो चेतना आई तो उन्होंने अपनी इस अतीतयुगीन निधि को भी, जिसे वे आत्मविस्स्रति के द्वारा खो चुके थे, समक्तने-वूक्तने और सँभातने की चेष्टा आरम्भ की। अनेक विद्वानों ने प्राचीन साहित्य और प्राचीन इतिहास का न केवल गवेषणात्मक अध्ययन श्रारम्भ किया, श्रिपेतु विश्व की विशाल इतिहास-परम्परा की पृष्ठभूमि को ध्यान में रसते हुए उनकी तुलनात्मक विवेचना भी करनी शुरू कर दी।

डॉ॰ देवसहाय त्रिवेद का प्रस्तुत प्रन्थ 'प्राङ्मीयं बिहार' इसी प्रकार की गवेषणा तथा विवेचना का प्रतीक है। विद्वान् लेखक ने हमारे इतिहास के ऐसे अध्याय को अपने अध्ययन का विषय चुना है, जो बहुत अंशों में धूमिल और अह्पष्ट है। मौर्यों के पश्च.त्-कालीन इतिहास की सामग्री जिस प्रामाणिक रूप और जिस प्रचुर परिमाण में मिलती है, उस रूप और उस परिमाण में मौर्यों के पूर्वकालीन इतिहास की सामग्री दुष्प्राप है। अनेकानेक पुराण-प्रन्थों में एतद्विषयक सामग्री बिखरी मिलती है अवश्य; किन्तु 'पुराण' मुख्यतः काव्य-प्रन्थ हैं, न कि आधुनिक सीमित तिथिगत दृष्टिवाले इतिहास ग्रन्थ। अतः किसी भी अनुशील नक्तों को उस विपुल सामग्री का समुद्रमंथन करके उसमें से तथ्य और इतिहास के अद्भुतफलों को दूँ निकालना और उन्हें आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि-चितिज में यथास्थान सजाना अव्यन्त बीहद अध्यवसाय का कार्य है। डॉ॰ देवसहाय त्रिवेद ने इस प्रकार के अध्यवसाय का जवलन्त परिचय दिया है।

सायणाचार्य ने ऋग्वेद का भाष्य श्रारंभ करने के पहले जो उपक्रमणिका लिखी है, उसमें उन्होंने एक जगह बताया है कि "इतिहास-पुराणाभ्यां वेदार्थमुपवृंहयेत्"— श्र्यांत वेदों के श्रयं की व्याख्या तभी हो सकती है जब इतिहास श्रीर पुराण, दोनों का सहारा लिया जाय। सायणाचार्य की उक्ति से यह भी श्राशय निकलता है कि पुराण श्रीर इतिहास में कोई तात्त्विक श्रन्तर नहीं है; बलिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतना ही नहीं, शायद दोनों एक दूसरे के बिना श्रधूरे हैं। प्रस्तुत प्रन्थ में डॉ० देवसहाय त्रिवेद ने सायण।चार्य की इस प्राचीन तथा दूरदशितापूर्ण उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि साहित्यक श्रनुशीलन-जगत् में इस ग्रन्थ का समादर होगा।

धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री परिषद्-मंत्री

# विषय-सूची

|            | विषय                      |       |       | प्रष्ठ     |
|------------|---------------------------|-------|-------|------------|
| 9          | भौगोलिक व्यवस्था          | •••   | •••   | ٩          |
| २          | स्रोत-प्रंथ               | •••   | •••   | v          |
| ą          | श्चार्य तथा बात्य         | •••   | •••   | 92         |
| ¥          | प्राङ्मौर्य वंश           | •••   | •••   | २२         |
| X          | करुष                      | •••   | •••   | २४         |
| ξ          | कर्कखराड                  | •••   | •••   | २७         |
| ٠          | वैशाली साम्राज्य          | •••   | •••   | २३         |
| 5          | लिच्छवी गणराज्य           | •••   | •••   | ४२         |
| ٤          | मल्ल                      | •••   | •••   | પ્રર       |
| 90         | वि <b>देह</b>             | •••   | •••   | KA         |
| 99         | श्चंग                     | • • • | •••   | 9          |
| 92         | कीकट                      | •••   | •••   | 99         |
| 9 ₹        | <b>बा</b> ई <b>दथ</b> वंश | ***   | •••   | <b>=</b> 9 |
| 98         | प्र <b>यो</b> त           | •••   | •••   | ६३         |
| 9 %        | शैशुनागवंश                | •••   | •••   | 33         |
| १६         | नन्दपरीचिताभ्यन्तर-काल    | •••   | •••   | 994        |
| 9 0        | नन्दवश                    | •••   | •••   | १२४        |
| 9=         | धार्मिक एवं बौद्धिक स्थान | • • • | • • • | १३०        |
| 3 8        | वैदिक साहित्य             | •••   | •••   | 934        |
| २०         | तन्त्रशास्त्र             | •••   | •••   | 983        |
| २१         | बौद्धिक कांतियुग          | • • • | •••   | 988        |
| २२         | बौद्धधर्म                 | •••   | •••   | 9 ሂ ጓ      |
| <b>२</b> ३ | नास्तिक-धाराएँ            | •••   | •••   | 9 ६ ६      |
| परिशिष्ट   |                           |       |       |            |
| क.         | युगसि <b>द्धा</b> न्त     | •••   | >===  | 96=        |
| ख.         | भारत-युद्धकाल             | ••••  | •••   | 9 9 9      |
| ग,         | समकालीन राज-सूची          | •••   | ••••  | १७२        |
| 턱.         | मगध-राजवंश                | ****  | •••   | १८२        |
| ₹.         | पुराण-मुद्रा              | ****  | ****  | 958        |
|            | श्रनुकमणिका               | ****  | •••   | 9=&        |
|            | चित्र-संख्या—१२           |       |       |            |

#### प्रस्तावना

मत्या नत्या गुरोः पादौ समार समारं च भारतीम्। कर्मः साधो नेखा पितुभृ शम् ॥ १॥ पूर्वेतिद्यविशारदेः। संदर्शिताः सुपन्थानः ष्मयोरंघ्रे तस्दिद्विद्धे तन्त्रीचास्तु सुखं गतिः ॥ १॥ महिमा प्राचीनस्य विहारस्य केम श्रतः । गीयते ॥३॥ द्वीपान्तरेषु सद्भिर चापि जो के ख इतिहासस्य सर्वस्वं मद्राभिनेखनम् ॥ धर्मो ष्यामनोर्नन्द्रपर्यन्तं िवदेनात्र कीर्त्तितम् ॥४॥ विषयाः यत्र प्रदश्यी पुरातनाः प्रदर्शने। प्रकारो ऽभिनघः यन्न उन्मृतिता मति विचन्नगा नित्यं विमलाः सुहजनाः ॥४॥ नन्दन्सु

प्राचीन बिहार के इतिहास के अनेक पृष्ठ अभी तक घोर तिमिराण्झन्न हैं। जिस देश या जाति का इतिहास जितना ही प्राचीन होता है, उसका इतिहास भी उतना हों अंधकार में रहता है। जिस प्रकार पास की चीजें रपष्ट दिखती हैं और दूर की धुंधजी, ठीक वही दशा इतिहास की भी है। प्राचीन इतिहास की गुश्थियों को सुजमा देना, कोई सरख काम नहीं है। प्राचीन मगध या आधुनिक बिहार का इतिहास प्रायः दो सहस्त्र वर्षों तक सारे भारतवर्ष का इतिहास रहा है। बिहार ही भारतवर्ष का हदये था और यह उक्ति अब भी सार्थक है; क्योंकि यहीं साम्राज्यवाद, गणराज्य, वराज्य, धर्मराज्य और एकराज्य का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं संतार के प्रसिद्ध धर्म, यथा – वात्य, वैदिक, जैन, बौद्ध, वीर सिक्ख धर्म, दियापंथ तथा जशकरीपंथ का अभ्युदय हुआ। धाजकत्त भी यहाँ के विभिन्न खनिज तथा विविध उद्योगों ने इसे भारतवर्ष की नाक बना दिया है। यहाँ अनेक मठ, मन्दिर और विहारों के अवशेष भरे पढ़े हैं। यहीं भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन की प्रचुर सामग्री है, जो संभवतः अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती है। विकार पूर्व प्रथम शती में सातवाहनों की मगध-विजय के पूर्व मगध की तूती सारे भारतवर्ष में बोजती थी। महाप्यनन्द के काज से उत्तरायथ के सभी राष्ट्र मगध का

१. सर जान हुल्टन विश्वित 'विदार दी हार्ट आफ इरिडिया', लांगमन एराड की॰, १६४६, मूमिका।

२. राबालदास बनर्जा लिखित 'एज आफ इम्पिरियल गुप्त,' १६३३, पृ० ५ । आन्ध्रवंश की स्थापना की विभिन्न तिथियाँ इस प्रकार हैं — हेमचन्द्र रायचौधरी विकम-स्वत् २६ ; राम गोपाल भंडारकर विकमपूर्व १६ ; रैपसन वि० पू० १४३ ; विंसेंट आर्थर स्मिथ वि० पू० १८३ तथा वेंकटराव वि० पू० २९४ ।

बोहा मानते थे तथा इसकी राजधानी पाटिबायुत्र सारे भारतवर्ष का प्रमुख नगर समका जाता था। जोग पेशावर से भी अपने पाणिडस्य की परीचा देने के जिए यहाँ आते थे और उत्तीर्ण होकर विश्वविख्यात होते थे।

मगाध की घाक सर्वंत्र फैली हुई थी। विजेता सिकन्दर की सेना भी मगाध का नाम ही सुनकर थरांने लगी और सुदूर से ही भाग खढ़ी हुई थी। कहा जाता है कि मगाध के एक राजा ने सिकन्दर के सेनापित सेल्यूकस की कन्या का पाणिपीडन किया और दहेज के रूप में पशिया की सुरम्य मृति को भी हथिया खिया। यद्यपि झान्ध्रों के समय मगाध और पाटि खापुत्र का प्रताप तथा प्रकाश मन्द हो गया था, तथापि गुप्तों के समय वह पुनः जाउवल्यमान हो गया। समुद्रगुप्त ने शाही शाहानुशाही शक मुर्गड नरेशों को करद बनाया। इसने सारे भारतवर्ष में एकच्छत्र राज्य स्थापित किया। दूर-दूर के राजा उपायन के रूप में झपनी कन्या लेकर पहुँचते थे। इसका साम्राज्य दंख (Oxus) नदी तक पश्चिम में फैला था। प्रियद्शीं राजा ने सारे संसार में धर्मराज्य फैलाना चाहा।

# प्राङ्मीर्य काल

काशी, कलकत्ता और मदास विश्वविद्यालयों में जबसे प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का प्रयास किया गया, तबसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम से इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई है। फिर भी आजकत्त इतिहास का साधारण विद्यार्थी समम्मता है कि भारतवर्ष का इतिहास शैशुनाग अजातशत्रु के काल से अथवा भगवान् बुद्ध के काल से प्रारंभ होता है। इसके पूर्व का इतिहास गण्य और बकवास हैं।

वैदिक साहित्य प्रधानतः यज्ञस्तुति और दर्शन तस्वों का प्रतिपादन करता है। यद्यिष इसमें हम राज्ञनीतिक इतिहास या जौकिक घटनाओं की आशा नहीं करते, तथापि यह यन्नतत्र प्रसंगवश अनेक पौराणिक कथाओं का उल्लेख और इतिहास का पूर्ण समर्थन करता है। अतः हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पढ़ता है कि अनेक प्राक्त महाभारत-वंग्र, जिनका पुराणों में वर्णन है, शैग्रुनाग, मौर्य और आन्ध्रवंशी राजाओं के समान ही ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार शैग्रुनाग, मौर्य और आन्ध्रवंशी राजाओं के समान ही ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार शैग्रुनाग, मौर्य और आन्ध्रवंशी राजाओं के समान ही ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार शैग्रुनाग, मौर्य और आन्ध्रों का वर्णन पुराणों में मिथ्या नहीं माना जाता, उसी प्रकार प्राक्त महाभारत वंशों का वर्णन मिथ्या नहीं हो सकता। इस काल का इतिहास यदि हम तात्कालिक स्नोतों के आधार पर तैयार करें तो हम इतिहासकार के पद से च्युत न सममे जा गे। पार्जिटर ने इस चेत्र में स्तुत्य कार्य किया है। नारायण शास्त्री की भी देन कुछ कम नहीं कही जा सकती। अभी हाल में रामचन्द्र दीखितार ने पुराण-कोष, केवल पाँच पुराणों के आधार पर तैयार किया था, जिसके केवल दो खण्ड ही अभी तक मदास-विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो सके हैं।

#### बिहार की एकता

बिहार प्रान्त की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। सुदूर अतीत में काशी से पूर्व और गंगा से दिख्य आसमुद्र भूमि करुष देश के नाम से प्रसिद्ध थी। गंगा के उत्तर में नाभा-नेदिष्ट ने वैशाखी साम्राज्य की स्थापना को और उसके कुछ काल बाद विदेह राज्य था

क्या हम प्राग भारत इतिहास की रचना कर सकते हैं ? डाक्टर म्चनन्त सदाशिव अक्तेकर का अभिभाषण, कलकत्ता इरिडयन हिस्ट्री कांग्रेस, १६३६, पृष्ठ १६।

मिथिला की स्थापना हुई। वैशाली साम्राज्य के विनाश होने पर वह मिथला का एक अंग मात्र रह गया। कालान्तर में वैशाली के लोगों ने एक गणराज्य स्थापित किया और उनके पूर्व ही महलों ने भी अपना गणराज्य स्थापित कर लिया था।

गंगा के दिच्या भाग पर घनेक शतियों के बाद पश्चिमोत्तर से घानववंशी महामनस् ने घाक्रमण किया तथा माजिनी को धपनी राजधानी बनाया। बाद में इसका राज्य श्रंग के नाम से घोर राजधानी चम्मा के नाम से ख्यात हुई। कुछ शती के बाद चेदी प्रदेश के चन्द्रवंशी राजा उपित्वर वसु ने चम्मा प्रदेश के सारे भाग को अधिकृत किया श्रौर बाईद्रथ वंश की स्थापना हुई। जरासन्थ के प्रताप की श्रौंच मथुरा से समुद्रपर्यन्त धधकती थी। इसने सेक्ड्ों राजाओं को करद बनाया था, जिनका उद्धार श्रीकृत्य ने किया।

इस प्रकार इस देखते हैं कि उत्तर बिहार में क्रमशः वैशाखी साम्राज्य, दिदेहराज्य, माझराष्ट्र और जिच्छुवी गणराज्य का दबदबा रहा। इसी प्रकार दिख्या बिहार में भी क्रमशः करुव, श्रंग और मगध का सूर्य चमकता रहा। अन्त में मगध ने आधुनिक बिहार, बंगाख और उद्दोसा को भी एकच्छुत्र किया। प्राचीन भारतीय सभी राजा अपनी प्रभुता स्वीकार कराने के जिए दिग्विश्वय यात्रा करते थे और अपनेको धर्मविजयी घोषित करने में प्रतिष्ठा समम्तते थे। इसी प्रकार सारे भारतवर्ष के राजा यथासमय अपना पराक्रम दिखाने निकजते थे, जिससे सेना सतत जागरूक रहे। विग्विसार ने ही सारे बिहार को एकसूत्र में बांधा और अजातशत्रु ने इस एकता को इड किया। उस समय बंगाज का नाम भी नहीं था। स्यात् महापद्मन दही प्रथम असुर विजयी था, जिसने अपने समय के सभी राजाओं को समूज नष्ट किया और सारे भारतवर्ष में एकच्छुत्र राज्य स्थापित किया। उस काज से मगध को छत्र ही चिरकाज तक सारे भारतवर्ष का छत्र रहा तथा मगध के राजा और प्रजा का अनुकर्य करने में जोग अपनी प्रतिष्ठा समक्तते थे।

रामायण काल में शोणनदी राजगृह के पास बहतीथी। एक भारतीय मुद्रा से ज्ञात होता है कि राजगृह गंगा श्रीर शोण के संगम<sup>3</sup> पर था। संभवतः जलाभाव के ही कारण राजगृह को छोड़कर शेशुनागों ने पाटलिएत्र को राजधानी के लिए जुना।

#### ग्रन्थ-विश्लेषण

मोटे तौर पर हम इस प्रनथ को तीन खंडों में बाँट सकते हैं।

प्रथम खंड में प्राचीन बिहार की भौगोजिक व्यवस्था का दिग्दर्शन है श्रीर साथ ही इसके मानवतत्त्व, भृतत्त्व श्रीर धर्म का वर्णन है। इन बातों को स्पष्ट करने का यत्न किया गया है कि भारत के श्रादिवासियों का धर्म किसो प्रकार भी श्रार्थ धर्म के विपरीत नहीं है। दूसरे श्रध्याय में वैदिक, पौराणिक, बौद्ध, जैन श्रीर एरन्पराभों का मूल्यांकन है, जिनके

<sup>9.</sup> वल्लभ अपनी टीका (रघुवश ४-४३) में कहता है कि धर्मविजयी, लोनविजयी श्रीर अधुर-विजयी तीन प्रकार के विजेता होते हैं। धर्मविजयी राजा से प्रभुता स्वीकार कराकर उसे ही राज्य दे देता है। लोमविजयी उससे धन हड़पता है श्रीर अधुरविजयी उसका सर्वस्व हड़प लोता है तथा राजा की हत्या करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है।

२. राखालदास बनर्जी पृ० ५ ।

३. अधक परिश्रम करने पर भी न जान सका कि यह मुदा कहाँ प्रकाशित है।

धाधार पर इस ग्रन्थ का भ्रायोजन हुन्ना। तीसरा श्रध्याय महत्त्वपूर्ण है जहाँ भ्रायं भौर महत्व-सम्यता का विरवेषण है। भ्रायं भारत में कईं। बाहर से नहीं भ्राये। श्रायों का भारत पर भ्राक्रमण की कर्यना किसी उवंर मिस्तिष्क को उपज है। भ्रायं या मनुष्य का प्रथम उद्गम मुखतान (मूलस्थान) में सिन्धु नदी के तट पर हुन्ना, जहाँ से वे सारे संसार में फैंबे। इन्हों भ्रायों का प्रथम दल पूर्व दिशा की भ्रोर श्राया श्रीर इस प्राची में उसी ने माय्य-सम्यता को जन्म दिया। कालान्तर में विदेश माथव की श्रध्यत्तता में श्रायों का दूसरा दल पहुँचा भ्रीर वैदिक धर्म का श्रभ्युदय हुन्ना। श्रायों ने नात्यों को श्रपने में मिलाने के लिए मत्यस्तोम की रचना की। यह स्ताम एक प्रकार से श्रुद्धि की योजन। थी, जिसके अनुसार भ्रायोधम में भ्रावालवृद्धवनिता सभी विद्यार्थियों को दे चित कर लिया जाता था। आधुनिक युग में इस श्रध्याय का विशेष महत्त्व हो सकता है।

द्वितीयलगढ में बिहार के अनेक वंशों का सिवस्तर वर्णन है। चतुर्थं अध्याय में प्राङ्मीयं स्रोतों में इन वंशों का उल्लेख दूँ द निकाला गया है, जिससे कोई इनकी शाचीनता पर संदेह न करे। करुष और कर्क खगड (मारलगड) के इतिहास से स्पष्ट है कि यहाँ के आदिवासी सूर्यवंशी चित्रय हैं जो अपने अष्ट विनयाचार और विदार के कारण पतित हो गये। अपनी परम्परा के अनुसार इनकी उत्पत्ति अजनगर या अयोध्या से हुई, जहाँ से करुष की उत्पत्ति कही जाती है। खरवार, अंशों अऔर मुगड इन्हीं करूप चित्रयों की संतान हैं। स्वर्गीय शरस्वन्द्र राय ने इन दो अध्यायों का संशोधन अच्छी तरह किया था और उन्होंने संतोष अकट किया था। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही कर्क खगड और मगधराज में गाढ मैत्री थी और लोग आपस में सदा एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। कर्क खगड या छोटानागपुर का प्रशासच अध्ययन महस्वपूर्ण है, यद्यपि प्ररातस्विभाग ने इस विषय पर ध्यान कम ही दिया है। यहाँ की सभ्यता मोहन-जो-दड़ो से मिलती-जुलती है। अन्तर केवल मात्रा का है।

सप्तम अध्याय में पुरायों के आधार पर वैशाली के महाप्रताणी राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन है। सर्वत्र श्रतिशयाक्तियों को छोंटकर अलग कर दिया गया है। पुरायाकिथित उक्त राजवर्ण को प्राङ्महाभारत राजाओं के सम्बन्ध में प्रधानता नहीं दी गई है; क्योंकि इन उक्त राजवर्षों को देखकर इतिहासकार की बुद्ध चकरा जाती है। श्रतः प्रतिराज सध्यमान का श्रवलम्ब लेकर तथा समकालीनता का श्रावार लेकर इन्हें ऐतिहासिक स्थान देने का प्रथन है। काशीप्रसाद जायसवाल का 'हिन्दू पालिटी' जिच्छवी गयराज्य पर विशेष प्रकाश डालता है। आधुनिक भारतीय सर्वतंत्रस्वतंत्र जनतंत्र के लिए जिच्छवी की गयतत्र समता, बन्धता, स्वतंत्रता, सर्यप्रयता, निष्टा तथा भगवान बुद्ध का जिच्छवियों की उपदेश आदश्र माना जा सकता है। जिच्छवी और दृजि शब्दों की नृतन व्याख्या की गई है और गोंधीवाद का मूल खनित्र की दैनिक प्रार्थना में मजकती है। मल्लराष्ट्र श्रपनी प्रतिभा पराक्रम के सामने किसी को श्रपना सानी नहीं समक्तता था। मल्लों ने भी राज्यवाद को गयराज्य में परिवर्तन कर दिया। विदेहराज्य का वर्णन वैदिक, पौरायिक और जातकों के आधार पर है। महाभारत युद्ध के बाद जिन २० राजाओं ने मिथिला में राज्य किया, वे अभी तक विस्मृति-सागर में ही हैं। मिथिला की विद्वत्ररूपर तथा खी शिला का उच्च श्रादर्श क्यात हैं।

बारहवें अध्याय में कीकट प्रदेश का वर्णन है। लोगों में रमृति की धारणा को निम् त करने का यश्न किया गया है कि वैदिक परम्परा के अनुसार सगधदेश कल्लापित न था। प्राची ही सभी विशिष्ट सभ्यताओं, संस्कृतियों, धर्मो और परम्पराओं का मुल है। केवल बौद श्रीर जैन, श्रवैदिक धर्मों के उत्थान के कारण, इन प्रदेशों में तीर्थयात्रा के विना यात्रा निषद को गई थी। मगध-साम्राज्य का वर्णन सविस्तार है। यह साम्राज्य महाभारत युद्ध से भी पूर्व आरंभ होता है और बहद्वथ ने अपने नाम से वंश का नाम चताया और राज्य मारंभ किया। महाभारत युद्ध के बाद भी बृहद्भथ-वंश के राजाओं ने १००१ वर्ष राज्य किया, यद्यपि प्रधान, जायसवाज तथा पार्जिटर के श्रनुसार इस वंश के कुल १२ राजार्थ्यों ने क्रमशः १३८, १६३ ध्रौर १४० ही वर्ष रःज्य किया । त्रिवेद के सत की पुष्टि पुनर्निर्माण सिद्धान्त से घच्छी तरह होती है। घभी तक प्रचोतवंश को शैशुनागवंश का एक पुच्छुबा ही माना जाता था श्रीर इस वंश को उउन्नयिनी का वंशज मानते थे। खेखक ने साहम किया है और दिखलाया है कि ये प्रद्योतवंशी राजा मगध के सिवा अन्यत्र के हो ही नहीं सकते । शैशुनाग वंश के इतिहास पर जायसवालजी ने बहत प्रकाश डाला है और तथा-कथित यत्तमृतियों को राजमृतियाँ सिद्ध करने का श्रेय उन्हीं को है। प्रकृत प्रन्थ में सभी मतमतान्तरों का पूर्ण विश्लेषण किया गया है। नन्दपरीचिताभ्यन्तर काल में इस खेलक ने नया मार्ग खोज निकाला है धौर प्रचित्रत सभी मतमतान्तरों का खरडन करते हुए सिद्ध किया है कि परीचित के जनम श्रीर नन्द के श्रीभपेक का अन्तर काल १४०१ वर्ष के सिवा श्चन्य हो ही नहीं सकता । ज्योतिगणना तथा पाटिवरलेपण भी हमें इसी निर्णय पर पहुँचाते हैं। यह अभ्यन्तर काल का सिद्धान्त भी प्रद्योतों का मगध में ही होना सिद्ध करता है। नन्दवंश ने तो सारे भारतवर्ष को रौंद ढाला घौर इसी वंश के घन्तिम घल्पबल राजाओं को चत्रिय भौयों ने बाह्मण चाण्क्य की सहायता से पुनः भूँज डाला।

मृतीयखण्ड में बिहार के धार्मिक, सांस्कृतिक स्थान, साहित्य धौर विभिन्न धार्मिक प्राम्पराधों का विश्लेषण् है। उन्नीसवें धध्याय में यह सिद्ध करने का यस्त क्या गया है कि अधिकांश वैदिक साहित्य की जन्मभूमि बिहार ही है न कि पच्चनदभूमि, कुरुषेत्र या प्रयाग। यह सिद्धान्त ऊटपटांग भने ही प्रतीत हो; किन्तु अन्य नीरचीर विवेकी पण्डित भी इस विषय के गृहाध्ययनसे इसी तस्व पर पहुँचेंगे। यह सिद्धान्त सर्वप्रथम लाहौर में डाक्टर लचन्नणस्वरूर की अध्यचन में इसकी पूरी पुष्टि ही हुई है। यंत्र-तंत्र वैदिक काल से कम प्राचीन नहीं, यद्यपि तंत्रप्रनथ वैदिक प्रनथ की अपेचा धित अर्वाचीन हैं। बिहार के तंत्रशीठों का संचिम्न ही वर्णन दिया गया है। इक्कीसवें धध्याय में स्पष्ट है कि किस प्रकार वैदिकों के कठिन ज्ञान और यज्ञ प्रधान धर्म के विद्रोहस्वरूप कर्ममार्ग का अवलम्बन वैदिक विरोधी पंथों ने बतलाया। जैनियों ने तो श्रहिता धौर न्याय को पराकाष्टा पर पहुँचा दिया। बौद्ध अर्म का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसका दिग्दर्शन बाइसवें अध्याय में है। यद्यपि भगवान बुद्ध का काल विवादास्पद है, तथापि केवल काम चलाने के लिए सिहल द्वीपमान्य १४३ खुष्ट पूर्व किलि संवत् १११६ ही बुद्ध का निर्वाणकाल मान लिया गया है। तश्कालीन अनेक नास्तिक धर्म-परम्पराधों का उत्वेल अनितम अध्याय में है।

#### परिशिष्ट

इस प्रनथ में पांच परिशिष्ट हैं। यह सर्वविदित है कि आधुनिक वैदिक संहिताओं श्रीर पुराणों का नृतनरूप परम्परा के श्रनुसार है पायन वेदव्यास ने महाभारत युद्ध-काल के बाद दिया : श्रतः वैदिक संहिता में यदि युगि छ।नत का पूर्ण विवेचन नहीं मिलता तो कोई बाश्चर्य नहीं। युगसिद्धान्त की परम्परा प्राचीन श्रीर वैदिक है श्रीर ज्योतिःशास्त्र की भित्ति पर है। महाभारत का युद्ध भारतवर्ष के ही नहीं, किन्तु संसार के इतिहास में अपना महत्त्व रखता है। इस युद्ध का काल यद्यपि खृष्टपूर्व ३१३७ वर्ष या ३६ वर्ष कलिपूर्व है, तथापि इस प्रन्थ में युद्ध को खुटपूर्व १८६७ या कित्तसंवत् १२४४ ही माना गया है; भ्रन्यथा इतिहास रचना में भ्रानेक व्यतिक्रम उपस्थित हो सकते थे। प्राप्त पौराणिक वंश में भ्रायोध्या की सूर्यवंश-परम्परा स्रतिदीर्घ है। स्रतः इन राजाश्रों का मध्यमान प्रतिराज १८ वर्ष मान कर उनके समकाजिक राजाओं की सूची प्रस्तुत है, जिससे अन्य राजाओं का ऐतिहासिक कम ठीक बैठ सके। यह नहीं कहा जासकता कि म्रन्य वंशों में या सूर्यवंश में ही उपलब्ध राजाश्चों की संख्या यथातथ्य है। उनकी संख्या इनकी श्रपेत्ता बहुत विशाल होगी ; किन्तु हमें तो केवल इनके प्रमुख राजाओं के नाम श्रीर वे भी किसी दार्शनिक भाव को खच्य करके मिलते हैं। मराध राजवंश की तालिका से (परिशिष्ट घ) हमें सहसा इन राजाओं के काल का ज्ञान हो जाता है तथा प्राचीनमुद्रा हमें उस अतीतकाल के सामाजिक श्रीर श्रार्थिक अध्ययन में विशेष सहायता दे सकती है। श्रभी इन मदाश्रों का ठीक ठीक विश्लेषण संभव नहीं जब तक ब्राह्मी ितपी धौर मोहनजोदड़ो ितपि की श्रभ्यन्तर ितपि का रहस्य हम खोज न निकालें। प्रायमदाश्ची का यह अध्ययन केवल रेखामात्र कहा जा सकता है।

#### कृतज्ञता

इस ग्रन्थ के लेखन और प्रकाशन में मुक्ते भारतवर्ष के विभिन्न भागों के धुरंधर विद्वानों का सहयोग, शुभकामना और आशीर्वाद मिले हैं। स्थानाभाव से नामों की केवल सूची देना उचित प्रतीत नहीं होता। इसका श्रेय सर्वमंगलकर्त्ता बुद्धिदाता गुरु साचात् परमहा को ही है, जिनकी अनुकम्या से इसकी रचना और मुद्रग हो सका।

इस प्रंथ में मैंने विभिन्न स्थजों पर महारथी श्रीर धुरंधर-इतिहासकार श्रीर पुरातत्व वेत्ताश्रों के सर्वमान्य सिद्धान्तों के प्रतिकृत भी श्रापा श्रीममत प्रकट किया है। विभिन्न प्रवाह से ऐतिहासिक सामग्री के संकत्तन का यह श्रवश्यम्भावी फल है। हो सकता है, मैं भ्रम से श्रंधकार में भटक रहा हूँ। किन्तु मेरा विश्वास है कि—'संपत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा काला हायं निरवधिर्विपुला च पुथ्वी।' मैं तो फिर भी विद्वज्जनों से केवन प्रार्थना करूँगा—तमसो मा ज्योतिर्गमय।

शिवरात्रि, वैक्रमाब्द-२०१०

—देवसहाय त्रिवेद

# प्राङ्मोर्य विहार

#### प्रथम ऋध्याय

#### भौगोलिक व्यवस्था

आधुनिक बिहार की कीई प्राकृतिक सीमा नहीं है। इसकी सीमा समयानुवार बरलती रही है। प्राचीन काल में इनके अने क राजनीतिक संब थे। यथा—करुष, मगध, कर्क बराड, अंग, बिदेह, वैशाली और मल्ता। भौगोलिक दृष्टि से इसके तीन भाग स्मष्ट हैं—उत्तर बिहार की निम्न आर्द्र भूमि, दिल्लिण बिहार की शुष्क भूमि तथा उससे भी दिल्लिण की उपत्यका। इन भूमियों के निवासियों की बनावट, भाषा और प्रकृति में भी भेर है। आधुनिक बिहार के उत्तर में नेपाल, दिल्लिण में उद्दीसा, पूर्व में वंग तथा पश्चिम में उत्तर देशा तथा मध्यप्रदेश हैं।

बिहार प्रान्त का नाम परना जिजे के 'बिहार' नगर के कारण पड़ा । पाल राजाओं के काल में उरन्तपुरी,' जहाँ आज कल बिहारशरीफ है, मगध की प्रमुख नगरी थी। मुखलमान लेखकों ने असंख्य बौद्ध-विहारों के कारण इस 'उरन्तपुरी' को बिहार लेखना आरंभ किया। इस नगर के पतन के बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पूर्व देश के प्रत्येक पराजित नगर की बिहार में ही सम्मिलित करना आरंभ किया। बिहार प्रान्त का नाम सर्व थम 'तबाकत-ए-नासिरी' में में मिलता है, जो प्राय: १३२० वि॰ सं० के लगमग लिखा गया।

कालान्तर में मुस्तिम लेशकों ने इस प्रदेश की उर्वरता श्रौर सुबर जलवायु के कारण इसे निरन्तर वसन्त का प्रदेश समक्त कर बिहार [बहार (फारसी) = वसन्त] समक्ता। महाभारत भ

इस सुमाव के लिए में डा॰ सुविमलचन्द्र सरकार का अनुगृहीत हूँ।

<sup>1.</sup> तिब्बती भाषा में घोडन्त, घोटन्त घौर उडुयन्त रूप पाये जाते हैं। चीनी में इसका रूप घोतन्त होता है, जिसका धर्ष उच्च शिखरवाजा नगर होता है। दूसरा रूप है उद्ययदपुरी – जहाँ का दयद (राज दयद) उठा रहता है घर्थात् राजनगर।

रे. बख्त-स्थिदर श्रत खजान श्रायद। रस्त-चून-बुतपरस्त सू यि बहार॥ (ब्राडन २<sup>-</sup>१४)।

<sup>(</sup> भाग्य फिसलते-फिसलते तुम्हारे देह की पर श्राता है जिस प्रकार मृतिंपूजक बहार जाता है।)

वि॰ सं॰ १२३० में उत्पन्न गंज के—वासी के भाई का जिला शेर (पद्य)। बाउनकृत फारस का साहित्यिक इतिहास, भाग-२, पृष्ठ-४७।

१. मौजाना मिनहाज-ए-सिराज का एशिया के 'मुस्जिमवंश का इतिहास, हिजरी १६४ से ६४म हिजरी तक, रेवर्टी का अनुवाद ए०-४२०।

में गिरिवज के वैद्वार, विपल, बराह, वृत्रभ एवं ऋषिगिरि, पाँच कूटों का वर्षान है। मरस्य ै सूक में बेदार एक प्रदेश का नाम माना गया है जहाँ भदकाली की १८ भुजाओं की मूर्ति व बनायी जानी चाहिए।

उत्तर बिहार की भूमि प्रायः निदयों की लाई हुई मिट्टी से बनी है। यह निदयों का प्रदेश है, जहाँ असंख्य सरोवर भी हैं। वैदिककाल से इस भूमि की यही प्रवृत्ति रही है। शानपथ ब्राग्नण में सदा बहनेवाली 'सदानीरा' नदी का वर्णन है। गंगा श्रीर गरडक के महासंगम का वर्णन बाराहपुराण में है। कौशिकी की दलदल का वर्णन बाराह पुराण करता है। प्राचीन भारत में वैशाली एक बन्दरगाह था, जहाँ से लोग सुदूर तक व्यापार के लिए जाते थे। वे वंगोपसागर के मार्ग से सिंहल द्वीप भी पहुँ चते, वहाँ बस जाते श्रीर फिर शासन करते थे। लिच्छिवियों की नाविक शिक्त से ही भयभीत हो कर मगधवासियों ने पाटलियुत्र में भी देशा-देखी बन्दरगाह बनाया।

#### दक्षिण बिहार

शोण नद को छोड़कर दिल्या बिहार की बाकी निर्यों में पानी कम रहता है। शोण की धारा प्रायः बदलती रहती हैं। संभवतः पटने सं पूर्व-दिल्या की श्रोर बहनेवाली 'पुनपुन' की धारा ही पहले शोण की धारा थी। रामायण इसे मागधी नाम देनी है। यह राजिगिर के पाँच शैलों के चारों श्रोर सुन्दर माला की तरह चक्कर काटती थी। नन्दलाल दे के विचार से यह पहले राजिगर के पास बहती थी श्रोर श्राप्तिक सरस्वती हो इसकी प्राचीन धारा थी। बाद में यह फल्गु के की धारा से मिलकर बहने लगी। 'श्रमर कोष' में इसे 'हिरएयवाह' कहा गया है। दिल्या बिहार की निर्या प्रायः श्रन्तः स्विलला हैं जो बालुका के नीचे बहती हैं। इस माध में गायें श्रोर महुश्रा के पड़ बहुत हैं। यहां के गृह बहुत सुन्दर होते हैं। यहाँ जा की बहुता वत है तथा यह प्रदेश' नीरोग है।

- 1. बेहारे चैव श्रीहटे कोसजे शवकर्णिके। श्रष्टादश अुजाकार्या माहेन्द्रे च हिमाखये।। पटक ४०।
  - २. गोपीनाथ राव, मदास, का हिन्दू मूर्तिशास्त्र, भाग १, ए०-३४७ ।
  - **३. शतप्थ बा॰ १'४'**१'१४ ।
  - ४. वाराह पुराण, अध्याय १४४।
  - स. वही ,, १४०।
  - ६. रामायग १-४४-६।
- ७ तुद्धना करें सिहत्त के बहु से, इसका धातु रूप तथा बहुवचन भी बिंड है। इसका संबंध पाद्धि विजि(= विहिष्कृत) से संभव दीखता है। बुद्धिस्टिक स्टडीज, विमलचरण खाडा सम्पादित, पृ० ७१८।
  - म. रामायण १-१२-६ पञ्चानां शैल पुरुयानां मध्ये मालेव राजते।
  - a. देका भौगोलिक कोष, पृ॰-ध्६ ।
  - १०. भ्राग्निपुराया, श्रध्याय २१६।
  - 99. महाभारत २-२१-३१-२ तुलना करें देशोऽयं गोधनाकीर्णं मधुमन्तं शुभद्रमम् ॥

### छोटानागपुर,

छोडानागपुर की भूमि बहुत पथरीली है। यहाँ की जमीन को छोटी-छोटी टुकिबियों में बाँटकर खेत बनाये जाते हैं। ये खेत सूप के समान मालूम होते हैं; भिन्नुओं के पेवन्ददार भूत के समान ये मालूम होते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, ताम्बा और अन्नक की अनेक खानें हैं। संभवतः इसी कारण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खनिज व्यवसायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, वयों कि मगध में पूर्व काल से ही इन खनिजों का व्यवहार होता था। लिलतिवस्तर में मगध का भव्य वर्णन है।

#### बाण कहता 3 है --

वहाँ भगवान पितामह के पुत्र ने महानद हिरएयवाह को देखा जिसे लोग शोण के नाम से पुकारते हैं। यह श्राकःश के नीचे ही वहण के हार के समान, चन्द्रालोक के श्रमत बरसानवाले सोने के समान, विन्ध्यपर्वत के चन्द्रमणि निष्यन्द के समान, दंडकवन के कपूर के वृतों के समृह से बहनवाला, श्रपने सौन्दर्य से सभी दिशाओं को सुवासित करनेवाला, स्फटिक पत्थरों की सुन्दर शध्या से युक्त श्राकाश की शोभा को बद्दानेवाला, स्वच्छ कार्तिक मास के निर्मल जल से परिपूर्ण विशाल नद श्रपनी शोभा से गंगा की शोभा को भी मात कर रहा था। इसके तट पर सुन्दर मथूर के के शब्द कर रहे थे, इसकी बालुका पर फूलों की "पंखड़ियाँ श्रीर गुलाबों के शृजों की लताएँ शोभती थीं। इन फूलों के सुवायु से मत्त होकर भौरें किलील करते थे श्रीर इसके किनारे पर गुंजार हो रहा था। इसके तट पर बालुका के शिवलिंग तथा मंदिर बने थे, जहाँ मिक्त से पाँचों देवताश्रों की मुद्रा सहित पूजा की जाती थी श्रीर यहाँ निरन्तर गीन गाये जाते थे।

छोटानागपुर का नाम र लुटिया नागपुर के नाम से पड़ा। यह राँची के पास ही एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ छोटानागपुर के नागवंशी राजा रहते थे। पहले इस गाँव का

१. अर्थशास्त्र २।३ ; प्रेंसियट इण्डिया में मिनशेक्षाजी प्रेंड माइनींत, जर्मक बिहार-रिसर्च सोसाइटी, भाग र्द; ए॰ २६६-८४, राय किखित ।

२. जाजितविस्तर, श्रध्याय १७ पृ० २४८।

३. हर्षचिरत प्रथम उच्छवासः, १० १६ (परब संस्करण) ध्रपश्यक्षाग्वरतलस्थितेव हारिमव वरणस्य, क्रमृतिर्मरिमव चन्द्राचलस्यशीमिणिनिष्यन्द्रिमव विन्ध्यस्य,
कप्र्रेष्त्रमद्रवप्रवाहिमव इंडकारण्यस्य लावण्यरसप्रस्रवण्मिव दिशां स्फाटिकशिलापृष्टशयनिमवाग्वरिवयः स्वच्छिशि श्रास्स्यस्यारिपूर्णं भगवतः पितामहस्याप्त्यं हिरण्यवाहमामानं
महानदं यं जनाः शोण इति कथयन्ति । मधुरमयूरविरुतयः कुसुमपांशुपटलसिकतिलतरुतलाः
परिमजमत्तप्रियः । पुलित पृष्ठप्रतिष्ठितस्य मा मन्दीकृतमंद्राकिनीच् तेरस्य
महानदस्योपकंठमून्यः । पुलित पृष्ठप्रतिष्ठितस्यक्तशिविला च भक्तया परमया पृष्टचब्रह्मपुरःसरां सम्यङ् मुद्रावन्धविहितपरिकरां ध्रवागीतिगर्भामवनिष्वनगगनदहनतपनतृहिनकिरण्यजमानम्वीम् तीर्ष्टाविष्ट ध्यावन्ती सुन्धिरमष्टपुरिकामदात्।

**४. राँची जिला** गजेटियर, पृ० २४४।

नाम छुटिया या चुटिया था। शरच्चन्द्र राय के विचार में छोटानागपुर नाम श्रति श्रवीचीन है और यह नाम श्रॅंगरेज-शासकों ने मध्यप्रदेश के नागपुर से बिल्कुल श्रलग रखने के लिए दिया। काशीप्रसाद जायसवाल के मतर में श्रांध्रवंग की एक शाखा 'छुटू राजवंश' थी। खुटू शब्द संस्कृत छुएट् से बना है, जिसका श्रर्थ टूँठ या छोटा होता है। यह श्राजकल के छुटिया नागपुर में पाया जाता है।

यहाँ की पर्वतश्रे णियों के नाम अनेक हैं—इन पहाड़ियों में कैरमाली (=कैम्र् ), मौली (=रोहतास), स्खलतिका<sup>3</sup> (=बराबर पहाड़), गोरथगिरि (=बथानी का पहाड़), ग्रहपाद गिरि (=गुरपा); इन्द्रशिला (=गिरियक), अन्तर्गिरि (=खड़गपुर), कोलाचल भौर मुकुल पर्वत प्रधान हैं। सबसे उच्च शिवर का नाम पार्श्वनाथ है जहाँ तेइसवें तीर्थ कर पार्श्वनाथ का निर्वाग हुआ था।

#### मानवाध्ययन

मनुष्यों की प्रधान चार शाखाएँ मानी जाती हैं—पाग्दविड, दविड, मंगोल श्रौर श्रार्थ— इन चारों श्रे िएयों में कुछ-न-कुछ नमूने बिहार में पाये जाते हैं। प्राग्दविड श्रौर दिविड छोटानागपुर एवं संथाल परगना की उपत्यकाश्रों में पाये जाते हैं। मंगोल सुदूर उत्तर नेपाल की तराई में पाये जाते हैं। श्रार्थ जाति सर्वत्र फेली है श्रौर इसने सबके ऊपर श्रपना प्रभाव डाला है।

प्राग्दिवडों के ये चिह्न माने गये हैं — काला चमड़ा, लम्बा सिर, काली गोत श्राँखें, घने हुँ घराले केश, चौड़ी मोटी नाक, लम्बी दाड़ी, मोटी जिह्ना, संकीर्ण ललाट, शरीर का सुदद गठन श्रीर नाटा कर। दिवडों की बनावट भी इससे मिलती-जुतती है; किन्तु ये कुछ ताम्रवर्ण के होते हैं तथा इनका रंग श्यामत होता है।

मंगोर्लो की ये विशेषताएँ हैं—सिर लम्बा, रंग पीलापन लिये हुए श्यामत, चेहरे पर कम बाल, कद छोटा, नाक पतली किन्तु लम्बी, मुत्र चौड़ा ख्रौर श्राँखों की पलकें टेढ़ी।

श्रायों का श्राकार लम्बा, रंग गोरा, मुख लम्बा और गोल तथा नाक लम्बी होती है। मिथिला के ब्राह्मणों की परंपरा श्राति प्राचीन है। उन्होंने चतुर्वर्ण के समान मैथिल ब्र ह्याणों को भी चार शाखाश्रों में विभक्त किया। यथा—श्रोत्रिय, योग्य, पञ्चकद्ध श्रोर जयवार। श्रानेक श्राक्रमणों के होने पर भी इन्होंने श्रापनी परंपरा स्थिर रखी है। इसी प्रकार उत्तर के प्राचीन काल के विज्ञ, लिच्छवी, गहपति, वैदेहक श्रौर भूमिहारों की परंपरा भी श्रापन मूल ढाँचे को लिये चली श्रा रही है।

#### भाषा

भाषात्रों की भी चार प्रमुख शाखाएँ हैं,— भारतयूरोपीय, श्रौष्ट्रिक-एशियाई; इतिङ तथा तिब्बत-चीनी। भारतयूरोपीय भाषात्रों की निम्न लिखित शाखाएँ बिहार में बोली जाती

१. ज॰ वि॰ रि॰ सो॰ १८।१२ : २६।१८९-२२३।

२. हिस्ट्री झाफ इंडिया, लाहौर, ए० १६४-७।

३. प्रबीट, गुप्त खेख ३-३२।

हैं—बिहारी, हिंदी, बंगला। श्रीस्ट्रिक—एशियायी भाषा की प्रतिनिधि मुंडा भाषा है तथा दिवेड भाषा की प्रतिनिधि श्रीरांव श्रीर माल्टो है।

भारतीय-त्रार्थ, मुराडा श्रीर द्रविङ भाषाश्रों को क्रमशः प्रतिशत ६२,७, श्रीर एक लोग बोत्तते हैं। श्रधिकांश जनता बिहारी बोलती है जिसकी तीन बोलियाँ प्रसिद्ध हैं—भोजपुरी, मगही श्रीर मैथिली।

मुराडा भाषा में समस्त पर श्रधिक हैं। इन्हीं समस्त परों से पूरे वाक्य का भी बोध हो जाता है। इसमें प्रकृति, प्रामवास श्रौर जंगली जीवन विषयक शब्दों का भंडार प्रचुर है; किन्तु भावुकता तथा मिश्र ब्यंजनों का श्रभाव है।

मुग्डा श्रौर श्रार्य भाषाएँ प्रायः एक ही जेत्र में बोती जाती हैं; तो भी उनमें बहुत भेद है। यह बात हमें इंगलैगड श्रौर वेल्प की भाषा पर तिचार करने से समफ में श्रा सकती है। श्रँगरेजीभाषा कृपाण के बल पर श्रागे बढ़ती गई; किन्तु तब भी वेल्स को श्रॅगरेजातीग भाषा की दृष्टि से न पराजित कर सके। यह श्राश्चर्य की बात है कि यद्यि दोनों के बीच केवत एक नैतिक सीमा का भेद है; तथापि बेल्सवालों की बोली इंगलैंड वालों की समफ से परे हो जाती है।

मुगड़ा श्रीर दिवड भाषाश्रों की उत्यक्ति के बारे में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। शियर्सन कहना है कि सम्भवनः मुगड़ श्रीर दिवड भाषाश्रों का मून एक ही हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्रवेत्ता शरच्चन्द राय के सत में मुगड़ भाषा का संस्कृत से प्रगाढ सम्बन्ध हैं। संज्ञा श्रीर किया के मुख्य शब्द, जिनका व्यावहारिक जीवन से प्रतिदिन का सम्बन्ध हैं, या तो शुद्ध संस्कृत के हैं श्रयवा श्रपश्र शहें। मुगड़ा भाषा का व्याकरण भी प्राचीन संस्कृत से बहुत मेल खाता है। भारतवर्ष की भाषाश्रों में से केवन संस्कृत श्रीर मुगड़ारी में ही संज्ञा, सर्वनाम श्रीर कियाश्रों के दिवचन का प्रयोग पाया जाता है।

दिवड भाषा के रंबंध में नारायण शास्त्री कहते हैं कि यह सोवना भारी भूत है कि दिवड या दिवड भाषा—तिमन, तेलगू, मलयालम, कन्नड व तुल्लू—स्वतंत्र शाखा या स्वतंत्र भाषाएँ हें श्रीर इनका श्रार्थ-जाति श्रीर श्रार्थ-भाषा से सम्बन्ध नहीं हैं। उनके विचार में श्रार्थ तथा दिवड भाषाश्रों का चोली-दायन का सम्बन्ध हैं। मेरे विचार में राय श्रीर शास्त्री के विचार माननीय हैं।

१. न्यू वर्ल्ड म्राफ दु डे, भाग १ पृष्ठ ४२ श्री गदाधरप्रसाद मन्द्रष्ट-द्वारा 'साहित्य', पटना, भाग ३ (२) पृष्ठ ३३ में उद्भृत ।

रे. जार्ज एलेकजेंडर ग्रियसैन का लिग्विटिक सर्वे झाफ इरिडया, सुरहा झौर द्रविड भाषाएँ, भाग ४।२ कलकता, १६०६।

३. जनंब-बिहार-उड़ीसा-रिसर्च सोसाइटी, १६२६, पृष्ठ ३७६-६३।

४. एज आफ शंकर— टी॰ एस॰ नारावण शास्त्री, थाम्पसन एयड को॰, मद्रास १६१६, पु॰ मरे।

•

#### धर्म

यहाँ की श्रधिकांश जनता हिंदू है। वर्ण-व्यवस्था, पितृपूजन, गोसेवा तथा ब्राह्मण-पूजा—ये सब-कुछ बातें हिंदू-धर्म की भित्ति कही जा सकती हैं। प्रत्येक हिंदू जन्मान्तरवाद में विश्वास करता है तथा अपने दैनिक कर्म में किसी देव या देवी की पूजा करता है।

मुगडों के धर्म की विशेषता है—िधगबोंगा की उपासना तथा ितृपूजन। सिंगबोंगा सूर्य देव हैं। वे श्रदृश्य सर्व शिक्तमान् देव हैं, जिन्होंने सभी बोंगों को पैदा किया। वे निर्विकार एवं सर्व कल्याणकारी हैं। वे सब की स्थिति श्रीर संदार करनेवाले हैं। सिंगवोंगा की पूजा-विधि कोई विशेष नहीं है; किन्तु उन्हें प्रतिदिन प्रात: नमस्कार करना चाहिए श्रीर श्रापरकाल में सिंगवोंगा को श्वेत बकरा या कुक्कुट का विलदान देना चाहिए।

यद्यपि बौद्धों श्रीर जैनों का प्रादुर्भाव इसी बिहार प्रदेश में हुन्ना, तथापि उनका यहाँ से मूलोच्छेर हो गया है। बौद्धों की कुछ प्रथा निम्न जातियों में पाई जाती हैं। बौद्ध श्रीर जैन मंदिरों के भग्नावशेष तीर्थ स्थानों में पाये जाते हैं, जहाँ श्राधुनिक समुद्धारक उनकी रचा का यत्न वर रहे हैं। बिहार में यत्र-तत्र कुछ मुखत्मान श्रीर ईसाई भी पाये जाते हैं।

तुक्रना करें—बोंग = भग ( = भग = सूर्य ) ।

# द्वितीय ऋध्याय

#### स्रोत

प्राक्त मीर्यक। लिक इतिहास के लिए इमारे पास शिशुनाग वंश के तीन लघुमूर्ति लेखों के सिवा श्रीर कोई श्रमिलेख नहीं है। पौराणिक सिकों के सिवा श्रीर कोई श्रिक्का भी उपलब्ध नहीं है, जिसे हम निश्चयपूर्वक प्राव्मीर्यकाल का कह सकें। श्रत: हमारे प्रमाण प्रमुखत: साहित्यिक श्रीर भारतीय हैं। कोई भी विदेशी लेखक हमारा सहायक नहीं होता। मीर्यकाल के कुछ ही पूर्व हमें बाह्य (युनानी) प्रमाण कुछ श्रंश तक प्राप्त होते हैं। श्रत: इस काल संबंधी स्रोतों को हम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं — वैदिक साहित्य, काव्य-पुराण, बौद्ध-साहित्य, जैन-प्रनथ तथा श्रादिवंश-परम्परा।

#### वैदिक साहित्य

प्राजिंदर के अनुसार वैदिक साहित्य में ऐतिहासिक बुद्धि का प्रायः अभाव है और इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्दु, वैदिक साहित्य के प्रमाण श्रति विश्वस्त श्रीर श्रद्धे य हैं। इनमें संहिता, ब्राहाण, श्रारस्थक तथा उपनिषत् सन्निहित हैं। वैदिक साहित्य श्रिथकांशतः प्राम्-बौद्ध भी है।

#### काव्य-पुराएा

इन काव्य-पुराणों का कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। यूनानी लेखक इनके लेखकों के समय का निर्णय करने में हमारे सहायक नहीं होते; क्योंकि उन्हें भारत का अन्तर्ज्ञान नहीं था। उन्होंने प्राय. यहाँ के धर्म, परिस्थिति, जलवायु श्रीर रीतियों का ही आध्ययन श्रीर वर्णन 3 किया है।

जिस समय सिकन्दर भारतवर्ष में श्राया, उस समय युनानी लेखकों के श्रनुसार सतीदहन प्रचलित प्रथा थी। किन्तु रामायण में सती-दाह का कहीं भी उल्लेख नहीं है। महाकान्य तास्कालिक सभ्यता, रीति श्रौर सम्प्रदाय का प्रतीक माना जाता है। रामायण में भक्ति-सम्प्रदाय का भी

१. पार्जिटर ऐ सियंट इ डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन्स, भूमिका ।

२. सीतानाथ प्रधान का कानोजाजी आफ ऐ'सियंट इविडया,

क्लक्ता (१६२७) भूमिका ११-१२।

प्रीफिथ — अनुदित ( सन् १८७० ) खबदन, वाश्मीकि रामायण, भूमिका ।

उल्लेख नहीं, जै 31 कालान्तर के महाभारत में पाया जाता है। सिंहल द्वीप की 'ताप्रोवेन पर्ले सिमुन्दर या सालिने' नहीं कहा गया है जो नाम विक्रम संवत के कुछ शती पूर्व पाये जाते हैं। इस द्वीप का नाम सिंहल भी नहीं पाया जाता, जिसे विजय सिंह ने किल संवत २५५६ में अधिकृत किया और अपने नाम से इसे सिंहल द्वीप घोषित किया। रामायण में सर्वेत्र अपित प्राचीन नाम लंका पाया जाता है।

प्राचीन काल में भारतीय यवन शब्द का प्रयोग भारत के पश्चिम बसनेवाली जातियों के लिए करते थे। संभवतः सिकन्दर के बाद ही यवन शब्द विशेषतः युनानी के लिए प्रशुक्त होने लगा। रामायण में तथागतर का उल्लेख होने से कुछ लोग इसे कालान्तर का बतला सकते हैं; किन्तु उपर्युक्त स्लोक पश्चिमोत्तर और वंग संस्करणों में नहीं पाया जाता। अतः इसके रचना-कात में बंग नहीं लग सकता। राजतरंगिणी के दामोदर द्वितीय को कुछ ब्राह्मणों ने शाप दिया। रामायण के श्रवण से इस शाप का निराकरण होना बतलाया गया है। दामोदर ने किल संवत् १६६ से कि १६५३ तक राज्य किया। के संवर् १६५२ कंग-सेंग-हई ने मूल भारतीय होत से श्रनाम राजा का जानक चीनी में रूपान्तरित करवाया।

दश विषया सत्ता (दशरत = दशरथ) का निदान भी चीन में क० सं० ३५०३ में केकय ने रूपांतरित किया। इस जातक में वर्णन है कि किस प्रकार वानरराज ने स्त्री खोजने में राजा की सहायता हो। निदान में रामायण की संचित्र कथा भी है; किन्तु वनवास का काल १४ वर्ष के बदले १२ वर्ष मिलता है। महाकाव्य की शैती उत्तम है, जिसके कारण इसे आदि काव्य कहा गया है। अतः हम आंतरिक प्रमाणों के आधार पर कह सकते हैं कि यह महाकाव्य अति प्राचीन है। सभी प्रकार से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इस रामायण का मूल क० सं० ३३५२ से बाद का नहीं हो सकता।

#### महाभारत

श्राधुनिक महाभारत के विषय में हापिक मि का विवार है कि जब इसकी रचना हुई. तब तक बौद्धों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था श्रीर बौद्ध-धर्म पतन की श्रीर जा रहा था;

<sup>9.</sup> मिकिडल १८ ६२, संभवतः प्रलेसमुन्दर पाली सीमांत का यूनानी रूप है। टालमी के पूर्व ही यह शब्द लुप्तप्राय हो जुका था। इस द्वीप का नाम बहुत बदल चुका है। यूनानी इसे सर्व प्रथम श्रंटिक थोनस (श्लीनी ६।२१) वृहते थे। सिकन्दर के समय इसे प्रलेसमुन्दन कहते थे। टालमी इसे ताप्रोवेन कहता है। बाद में इसे सेरेनडियस, सिरलेडिय, सेरेनडीव, जैलेन, श्लीर सैलेन (सिलोन) कहते थे।

<sup>-</sup> जर्नन बिहार० उ० रिसर्च सोसायटी, १८।२६२।

२. रामायण २-१०६-- १४!

३. राजतरंगियी १ ५४। जनंत भाग १८ ए० ११।

चीनी में रामायण, रघुवीर व यममत संपादित, जाहौर, १६६८।

<sup>¥.</sup> दी ब्रेट एपिक्स आफ इंडिया, ए० ३६१।

क्योंकि महाभारत में बांद्ध एड्रकों का उपहास किया गया है जिन्होंने देव-मंदिरों को नीचा दिखाना चाहा था। इसके अनेक संस्करण होते गये हैं। पहले यह जय नाम से ख्यान था, और इसमें पांडवों की विजय का इतिहास था। वेशमपायन ने उरु-पांडु युद्ध-कथा जनमेजय को तच्च-शिला में सुनाई। तब यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब सूत लोमहर्षण ने इसे नैमिपारएय की महनी सभा में सुनाया, तब यह 'शतसाहस्त्रीसंहिता' के नाम से विज्ञापित हुआ जो उपाधि इसे गुप्तकाल में प्राप्त हो जुकी थी। भारतों का इसमें चरित्र वर्णन और गाथा है, अत: इसे महाभारत क प्रमुख अंश बौद्ध साम्राज्य के पूर्व का माना जा सकता है। किसी भी दशा में इस महाभारत को, यदि इसके चेपकों को निकाल दें, गुप्तकाल के बाद का नहीं मान सकते।

#### प्राण

श्राधिनिक लेखको ने पौराणिक वंशावली को व्यर्थ ही हेय दृष्टि से देखना चाहा है। इनके घोर श्रध्ययन से बहुम्ल्य ऐतिहाधिक परंपरा श्राप्त हो सकती है। पुराण हमे प्राचीन भारतेतिहास बतलाने का प्रयास करते हैं। वे ऋग्वेद काल में स्थापित प्राचीनतम राज्यों श्रीर वंशों का वर्णन करते हैं।

पुराणों में यथास्थान राजाओं और ऋषियों के पराक्रम का वर्णन होता है, युद्ध का उल्लेख श्रीर वर्णन है और वहुमूल्य समकालिक ना का श्रामास मिलता है। वंशावली में पुराण यह नहीं कहते कि एह वंश से इसरे वंश का क्या संबंध है। पुराण केवल यही बतलाते हैं कि श्रमुक के बाद श्रमुक हुआ। यह निश्चय है कि श्रमेक स्थानों में एक श्रमुगामी उसी जाति का था, न कि उस वंश का। ह

पौराणिक वंशावनी किमी उर्वर मिहाक का श्राविकार नहीं हो सकती। कभी-कभी श्रिविकाराहढ शासकों को गर्य देने के लिए उस वंश को प्राचीननम दिखलाने के जोश में कुछ किन करणना से काम ले सकते हैं; किन्तु इसकी कांचा राजकिवयों या चारणों से ही की जा सकती है न कि पौराणिकों सं, जो सत्य के संवक थे और जिन्हें भूतपूर्व राजाओं से या उनके वंशाजों से या साधारण जनता से एक कोड़ी भी पाने की श्राशा न थी। एक राजकिव श्रायर कोई जेपक जोड़ दे,तो उसे सारे देश के किन या पौराणिक स्वीकार करने को उद्यत नहीं हो सकते थे। पंडितों का ध्येय पाठों को ठीक-ठीक रखना था श्रीर इस प्रकार की वंशावली कोरी करणना के श्रावार पर खड़ी नहीं की जा सकती। पौराणिक साहित्य को श्रावुणण रखने का भार सूर्तों

<sup>1.</sup> महाभारत १-६२-२२।

२. महाभारत १८-४-३२--- ३३।

रे. महाभारत १·४१४२।

४. रिमथ का खर्जी हिस्ट्री श्राफ इंडिया ( चतुर्थं संस्करण ) ए० १२।

सीतानाथ प्रधान की प्राचीन भारतीय वंशावली की भूमिका ११ ।

क्या हम प्राग्-भारत-युद्ध-इतिहास का निर्माण कर सकते हैं श डाक्टर घाशुतोष सदाशिव घलतेकर जिखित, कजकता, इरिडयन हिस्ट्री कॉॅंग्रेस का सभापति भाषण ए० ४।

पर था श्रीर यह कहा जा सकता सै कि पुराण श्रज्ञुग्ग हैं। श्रनः हम यह कह सकते हैं कि पहले भी प्राचीन राजवंश का पूर्ण श्रध्ययन होता था, विश्तेषण होता श्रोर उसके इतिहास की रज्ञा की जाती थो। पुराण होने पर भी ये सदा नृतन हैं।

विभिन्न पुराणों को मिलाना श्रीर श्रन्य होतों को ध्यान में रखते हुए उनका संशोधन करना श्रावश्यक है। श्रव्यज्ञ पाठ लेखक, लिपि परिवर्त्तन श्रीर विशेषण का मंज्ञा तथा संज्ञा का विशेषण समम लेना पाठश्रष्टना के कारण हैं।

निस्वन्देह आधुनिक पुराणों का रूप श्रित श्रवांचीन है और २० वीं शती में भी जंपक 3 जोड़े गये हैं; किन्तु हमें पुराणों का तथ्य प्रहण करना चाहिए श्रीर जो कुछ भी उसका उपयोग हो सकता है, उससे लाभ उठाना चाहिए। सचमुच प्राङ्मीर्य काल के लिए हमें श्रिधिकांश में पुराणों के ही ऊपर निर्भर होना पड़ता है श्रीर श्रभी तक लोगों ने उनका गाड़ श्रध्ययन इसलिए नहीं किया; क्योंकि इसमें श्रम्न श्रीर भूसे को श्रलग करने में विशेष कठिनाई है। पुराणों की सत्य कथा के सम्बन्ध में न तो हमें श्रंधिवश्वासी होना चाहिए श्रीर न उन्हें कोरी कल्पना ही मान लेनी चाहिए। हमें राग-द्रेष-रिहत होकर उनका श्रध्ययन करना चाहिए श्रीर तर्क-सम्मत मध्य मार्ग से चलकर उनकी सत्यता पर पहुँचना चाहिए।

स्मिथ<sup>3</sup> के विचार में श्रतीत के इतिहासकार को श्रिधिकांश में उस देश की साहित्य निहित परंपरा के ऊपर ही निर्भर होना होगा और साथ ही मानना पड़िगा कि हमारी श्रेनुसंधान-कला तास्कालिक प्रमाणों द्वारा निर्धारित इतिहास की श्रिपंत्वा घटिया है।

#### बौद्ध साहित्य

श्रीधकांश बौद्ध प्रस्थ यथा—'सृत्त विनय जातक' प्राक् शुङ्ग काल के माने जाते हैं। कहा जाता है बौद्ध प्रंथ सर्वप्रथम राजा उदयी (क॰ सं॰ २६१ ३-३३) के राज-काल में लिखे गये। ये हमें विम्वसार के राज्यासीन होने के पूर्व काल का यथेष्ट संवाद देते हैं। प्राचीन कथाओं का बौद्ध रूप भी हमें इस साहित्य में मिलता है श्रीर ब्राह्मण प्रंथों के शून्य प्रकाश या घोर तिमिर में हमें यथेष्ट सामग्री ४ पहुँचाते हैं।

ष्राह्मण, भिक्ख और यित प्रायः समान प्राग्-बुद्ध और प्राग्-महाबीर परंपरा के आधार पर लिखते थे। अतः हम इनमें किसी की उपेत्ता नहीं कर सकते। हमें केवल इनकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। ये ब्राह्मण परंपराओं के संशोधन में हमारी सहायता कर सकते हैं। जातकों में इस प्रकार की बौद्धिक कल्पना नहीं पाई जाती—जैसी पुराणों में, और यही जातकों का विशेष गुण् है।

१. निरूक्त ३-१८।

२. तुवाना करें-पुराणानां समुद्धतां चेमराजो भविष्यति - भविष्यपुराण ।

स्मथ— अर्जी हिस्ट्री ऑफ इिएडया, १६१४, भूमिका पृ० ४।

हेमचन्द्र रायचौधरी जिखित पाजिटिक किस्ट्री आफ ऐंसियंट इपिडया पृ॰ ६।

इतिहास, पुराण भौर जातक—सुनीतिकुमार चटजी निवित, बुलनर बौलूम,
 १६४०, बाहौर, १० ६४, १६ ।

#### जैन ग्रन्थ

श्राधुनिक जैन श्रंथ, संभवतः, विक्रम-संबद्ध के पञ्चम या षष्ठ राती में लिखे गये; किन्तु प्राचीन परंपरा के श्रवुसार इनका प्रथम संस्करण चन्दगुप्त मौर्थ श्रीर भदवाहु के काल में हो खुका था। भारत का धार्मिक साहित्य पिता या पुत्र तथा गुरू-शिष्य-परंपरा के श्रवुसार चला श्रा रहा है जिससे तिथिकार इस पाठ-श्रष्ट न कर सकें। श्रापितु लिखित पाठ के ऊपर श्रम्थ-विश्वास पाप माना जाता है। श्राधुनिक जैन श्रंथों की श्रवीचीनता और मगध से सुदूर नगर वल्लभी में उनकी रचना होने से ये उतने प्रामाणिक नहीं हो सकते, यश्रपि बौद्ध प्रन्थों के समान इनमें भी प्रचुर इतिहास-सामग्री मगध के विषय में पाई जाती है।

#### वंश-परंपरा

वंशपरंपरा का मूल्य श्रेकित करने में हमें पता लगाना चाहिए कि इस परंपरा का एक हिप है या अनेक । प्रथम अवण के बाद कथाओं में कुछ संशोधन हुआ है या नहीं तथा इस वंश के लोग इस सत्य मानंत है या नहीं । इन परंपराओं के आवकों की क्या योग्यता है ? क्या आवक स्वयं उस भाषा को ठीक-ठाक समस्त सकते हैं तथा पुनः आवण में कुछ नमक - भिर्च तो नहीं लगाते है या राग-द्रंप रहित होकर जैना सुना था, ठीक वैसा ही सुना रहे हैं ? इन परंपराओं में ये गुण हों तो यथार्थ में उनका मूल्य बहुत है, अन्यथा उनका तिरस्कार करना चाहिए। सत्यनः छोटान।गपुर के इतिहास-संकलन में किसी लिखित प्रन्थ के अभाव में इनका मूल्य स्तुत्य है।

### श्राधुनिक शोध

पार्जिटरनं किल्युग वंश का पुराण पाठ तथा प्राचीन भारतीय परंपरा तैयार कर भारतीय इतिहास के लिए स्तुत्य कार्य किया। सीतानाथ प्रधान ने ऋग्वेद के दिवोदास से चन्द्रगुप्त मोर्थ तक की प्राचीन भारतीय वंशावली उपस्थित करने का यत्न किया। काशीप्रसाद जायक्षवाल ने भी प्राड्मीर्थ काल पर बहुत प्रकाश डाला है।

<sup>1.</sup> हजारीबाग जिला गजेटियर ( १६१७ ) ए० १३।

# तृतीय ऋध्याय

## आर्थ तथा वात्य

आयों का मूल स्थान विद्वानों के लिए विवाद का दिषय है। अभी तक यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि कब और कहाँ से आर्य भारत में आये। इस लेखक ने भंडारकर श्रोरियंटन रिसर्च इन्स्टीच्युट के अनाल्स में यह दिखलाने का यत्न किया है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आये। पंजाब से ही वे सर्वत्र फेले, यहीं से बाहर भी गये जिसका प्रधान कारण है अन-वर्त वर्द्ध मान जनसंख्या के लिए स्थान की खोज।

पौराणिक परंपरा से पना चलता है कि मनु चैंबस्वत के षष्ठ पुत्र करूष को प्राची देश रिमला श्रौर उसने कलिपूर्व १४०० के लगभग अश्रपना राज्य स्थापित किया। करूष राज समुद्र तक फैला था। इससे सिद्ध है कि दिल्लिण बिहार की भूमि उत्तर बिहार से प्राचीन है श्रौर बिहार का प्रथम राज्य यहीं स्थापित हुआ।

शतपथ ब्राह्मण के पश्चनुसार मिथिला की भूमि दल-दल से भरी थी (स्नावितरम्)। मिथिला का प्रथम राजा नेमि मनु की तीसरी पीढ़ी में हैं श्रीर विदेह माधव या राजा मिथि नेमि के बाद गद्दी पर बैठता है। राजा मिथि ने ही विदेह की सवप्रथम यज्ञागिन से पित्रत्र किया श्रीर वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया।

जब आर्थ पुनः प्राची देश में जाने लगे, तब उन्होंने वहीं ब्राखों की बसा हुआ पाया जो संभवतः आर्थों के (कार्ष ?) प्रथम आगत दल के सदस्य थे। ये वेंदिक आर्थों के कुछ शती पूर्व ही प्राची को चले गये थे। ऐतरंथ ब्राह्मण में वंग, ब (म) गध और चेरपादों ने वेंदिक यज्ञ किया की अवहेलना की, अतः उन्हें कौआ या वायस कहा गया है। क्या यह ब्रास्यों का योतक है ?

१. बनारुस भ॰ बो॰ रि॰ इ॰, पूना, भाग २०, पृ० ४६—६८ (

२. रामायग १--७१।

देखें — वैशाली वंश ।

४. ये कारूप सम्भवतः क्स्सीटस्स हैं, जिन्होंने क० सं• १०२६ के लगभग वावेरु (बैंबिकोन) पर श्रक्रमण किया तथा क• सं• १३४४ में गण्डास की श्रध्यक्ता में वावेरु को श्रिष्ठित कर लिया। यहाँ श्रार्थ वंश की स्थापना हुई श्रीर जिसने ६ पीड़ी तक राज्य किया। कैंग्बज प्रेंसियंट हिस्ट्री देखें — भाग १, ए० ३१२, ६४६।

४. शतपथ बाह्यस्य, १.४.१-१०।

६. प्रे॰ जा॰ २-१-१।

#### वात्य

ऋग्वेद ै के श्रानेक मंत्रों में बात्य शब्द पाया जाता है; किन्तु श्रथवंवेद में बात्य शब्द सेना के लिए प्रयुक्त है। यजुर्वेदसंहिता में नरमेध की बिल सूची में बात्य भी सिन्नहित है। अथवंवेद भें में तो आत्य को अमणशील पुरायात्मा यति का श्रादर्श माना गया है।

चूिलकोपनिषद् ब्रात्य को ब्रह्म का एक श्रवतार गिनती है। पञ्चित्र ब्राह्मण में ब्रात्य को ब्राह्मणोवित संस्कार-रहित बतलाया गया है। श्रव्यत्र यह शब्द श्रप्तंस्कृत व्यक्ति के पुत्र के लिए तथा उस व्यक्ति के लिए व्यवहृत हुआ है, जिसका यथोचित समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो। महाभारत में ब्रात्यों को महापातिकयों में गिना गया है। यथा—श्राग लगानेवाले, विष देनेवाले, कोदी, श्रूणहत्यारे, व्यभिचारी तथा पियक्ष ह। ब्रात्य शब्द की व्युत्पत्ति हम ब्रत (पवित्र प्रतिज्ञा के लिए संस्कृत) या ब्रात (ध्रमक्कड़) सं कर सकते हैं, क्योंकि ये खानाबदोश की तरह गिरोहों में घूमा करते थे।

#### वात्य और यज्ञ

मालूम होता है कि बात्य यज्ञ नहीं करते थे। ये केवल राजाओं के श्रानन्दोत्सवों मं मन्न रहते थे। तथा वे सभा या समिनि के सदस्यों के रूप में या सैनिकों के रूप में या पियक्कड़ों के समुदाय १० में खूब भाग लेते थे।

तार्राष्ट्र माहाण कहता है कि जब देव स्वर्ग चले गये तब कुछ देवता पृथ्वी पर ही बात्य के रूप में विचरने लगे। अपने साथियों का साथ देने के लिए ये उस स्थान पर पहुँचे उन्हों से अन्य देवता स्वर्ग की सीड़ी पर चढ़े थे। किन्तु यथोचित मंत्र न जानने के कारण वे असमंजस में एक गये। देवताओं ने अपने भाग्यहोन बंधुओं पर दया की और मस्तों को कहा कि इन्हें सन्छन्द उचित मंत्र बनला दें। इसपर इन अभागों ने मस्तों से समुचित मंत्र षोडश अनुष्टुप् छन्द के साथ प्राप्त किया और तब वे स्दर्ग पहुँचे। यहाँ मन्त्र इस प्रकार बाँटे गये हैं। हीन (नीच) और गरगिर (विषपान करनेवाले) के लिए चार;

१. ऋ• वे० १-१६३-८; ९-१४-३।

२. द्या० वे० २-६-२।

सराठी में वात्य शब्द का अर्थ होता है—दुष्ट, मनाकालू, शरारती।
 देवदत्त राम कृष्ण अंडारकर ना सम असपेक्ट आफ इण्डियन कलचर, मद्रास,
 १६४०, ए० ४६ देखें।

४. वाजसनेय संहिता २०-८; तैत्तिरीय ब्राह्मण २-४-४ ।

र अथ॰ वे॰ १४ वॉ कांड।

६, तुस्तना करें 'वात्य वा इद मग्र मासीत्'। पैप्पताद शाला म्रथदैवेद १४-१।

७. बीधायन श्रीत सुत्र १-म-१६; मनु १० २०।

<sup>≖.</sup> सनु १०-**३**६ ।

स० भारत १ ३१-४६ ।

१०. प्रथवंबेद १४ — १।

निन्दित के लिए छः ; कनिष्ठ ( सबसे छोटे जो बचपन से ही दूसरों के साथ रहने के कारण अष्ट हो गये थे ) के लिए दो तथा ज्येष्ठ के लिए चार मन्त्र है।

गृहस्थ मास्य को यश्च करने के लिए एक उष्णीष (पगड़ी), एक प्रतीद (चाबुक), एक ज्याहोद् (गुलेल या धनुष), एक रथ या चाँदी का सिक्का या जेवर तथा ३३ गौ एकत्र करनी चाहिए। इसके श्रनुयायी को भी ठीक इसी प्रकार यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करनी चाहिए तथा श्रनुष्ठान करना चाहिए।

जो नात्य यज्ञ करना चाहें उन्हें अपने वंश में सबसे विद्वान या पूतातमा को अपना गृहपित जाना चाहिए तथा गृहपित जान यज्ञ-विल का भाग ला ले तब दूसरे भी इसका भज्ञण करें। इस यज्ञ को भी करने के लिए कम-से-कम ३३ नात्यों का होना श्रावश्यक है। इस प्रकार जो नात्य श्रपना सर्वस्व (धन इत्यादि) श्रन्य भाइयों को दे दे, वे श्रार्थ बन जाते थे। इन यज्ञों को करने के बाद नात्यों को दिजों के सभी श्रिधकार श्रीर सुविधाएँ प्राप्त हो सकत भी तथा ये वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ भी कर सकते थे तथा जो नाहण इन्हें वेद पढ़ाते थे, उन्हें ये दिख्णा दे सकते थे। नाहाण उनके लिए यज्ञ पूजा-पाठ कर सकते थे, उनसे दान ले सकते थे तथा विना प्रायश्चित्र किये उनके साथ भोजन भी कर सकते थे। एकसठ दिन तक होनेवाले सत्र को सबसे पहले देवनात्य ने किया श्रीर सुध इसका स्थपित (पुरोहित) बना। यह एक समुदाय संस्कार था श्रीर उस वंश परिवार या सारी जाति का प्रिनिधित्व करने के लिए एक स्थपित की नितान्त आवस्यकता थी।

#### क्या ये अनार्य थे ?

इसका ठीक पता नहीं चलता कि अनार्य को आर्य बनने के लिए तथा उन्हें अपने आर्यस्व में मिलाने के लिए वैदिक आर्थों ने क्या योग्यता निर्धारित की थी। किसी प्रकार से भी यह रिस्ते का शरीरमान न था। भाषा भी इसका आधार नहीं कही जा सकती; क्योंकि ये ब्रास्य असंस्कृत होने पर भी संस्कृतों की भाषा बोलते थे।

किन्तु श्रार्य शब्द धे हम इज्याध्ययन दान का तात्पर्य जोड़ छकते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही यज्ञ के पौरोहित्य, वेदाध्ययन तथा दान लेने का श्रधिकार है। ब्रह्मचर्यावस्था में वेद-

१. तायड्य मास्या १७।

२. खाड्यायन श्रीत सुत्र ८-६।

३. तायस्य जास्य १७।

४. **बा**ट्यायन श्रीत सूत्र म-६-६६---३०।

**२. प्रविश जाह्यस्**२४-१८ |

६. वेद में आर्थ शब्द का त्रयोग निम्नितिसित अर्थ में हुआ है—श्रेष्ठ, कृषंक, स्वामी, संस्कृत, अतिथ इत्यादि । वैदिक साहित्य में आर्थ का अर्थ जाति या राष्ट्र से नहीं है । अतः यह यूरोपीय शब्द आर्थन ( Aryan ) का पर्याय नहीं कहा जा सकता । स्वामी शंकरानम्ब का ऋग्वेदिक कल्चर आफ प्रेहिस्टरिक आर्थम्स, रामकृष्ण वेदान्त मठ, पृ० २.३ ।

अध्ययन, गाईस्थ्य में दान तथा वाण गस्थ में यज्ञ का विधान है। ये तीनों कर्म केवल द्विजातियों के लिए ही विहित है। अतः आर्थ शब्द का वर्णाश्रम धर्म से गादा सम्बन्ध दिखाई देता है।

सायणाचार्थ बात्य शब्द का अर्थ 'पितत' करते हैं और उनके अनुसार बात्यस्तोम का अर्थ होता है—पितों का उद्धार करने के लिए मंत्र । मातूम होता है कि यद्यपि ये बात्य मूल आर्थों की प्रथम शाखा से निकलते थे, तथापि अपने पूर्व आर्थे बंधुओं से दूर रहने के कारण ये अनार्थ प्रायः हो गये थे—वे इज्या, अध्ययन तथा दान की प्रक्रिया भूल गये थे। इन्होंने अपनी एक नवीन संस्कृति स्थापित कर ली थी। अतः भागवत है इन्हें अनार्थ समक्तते हैं। आर्थों से केवल दूर रहने के कारण इन्हें शुद्ध शब्दों के ठीक उच्चारण में कठिनाई होती थी। यह सस्य है कि इनका वेष आर्थों से भिन्न था। किन्तु एकबात्य अन्य आर्थ देशों की तरह सुरा-पान करता था तथा मन, शर्व, पशुपति, उप, रुद्ध, महादेव और ईशान ये सारे इस एकबात्य के विभिन्न स्वरूप थे जिन्हें बात्य महान् आदर की दिष्ट से देखते थे। पौराणिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वैदिक देवमंडल में रुद्ध को सरलता तथा शांति से स्थान न मिला। दक्त प्रजापित की ज्येष्ठ कन्या से महादेव का विवाह यह निर्ववाद सिद्ध करता है कि किसी प्रकार रुद्ध को वैदिकपरंपरा में मिलाया जाय। यज्ञ में न तो रुद्ध को और न उनकी भार्या को ही निर्मंत्रण दिया जाता है।

बात्यों का सभी धन बहाबन्धु या मगध के ब्राह्मणों को केवल इसीलिए देने का विधान किया गया कि ब्रात्य चिरकाल सं मगध में रहते थे। श्राजकल भी हम पाते हैं पंजाब के खत्री चाहें जहाँ भी रहें, सारस्वत ब्राह्मणों की पूजा करते हैं श्रीर श्रसारस्वत ब्राह्मणों की एक कौड़ी भी दानस्वरूप नहीं देते।

#### व्रात्य श्रेणी

किन्तु वैदिक आर्य चाह जिस प्रकार हों, अपनी संख्या बढ़ाने पर तुले हुए थे। जिनके आचार-विचार इनसे एकदम भिन्न थे, ये उन्हें भी अपने में मिला लेते थे। इन्होंने बात्यों को शाद करने के लिए स्तोमों का आविष्कार किया। इन्होंने बात्यों को चार श्रीणियों में बाँदा।

- (क) हीन<sup>3</sup> या नीच जो न तो वेद पढ़ते थे, न कृषि करते थे और न वाणिज्य करते थे। जो खानाबदोध का जीवन बिताते थे। ये जन्म से तथा वंश-परम्परा से वैदिक आयों से अलग रहते थे।
- (ख) गरगिर ४ या विषपान करनेवाले जो बालपन से ही प्रायः विजातियों के संग रहने से वर्णच्युत हो गये थे। ये ब्राह्मणों के भक्तण योग्य वस्तु को स्वयं खा जाते थे श्रीर अपराब्द न कहे जाने पर भी निन्दा करते थे कि लोग हमें गाली देते हैं। ये अदंड्य को भी सेटि से मारते थे जारे संस्कार-विहीन होने पर भी संस्कृतों की भाषा बोलते थे।

<sup>1.</sup> जर्नेल बब्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसायटी, भाग १६ ए० १४६-६४।

२. अथर्ववेद १४।

३. पंचविंश ब्राह्मण १७.१-२।

४. वहीं १७,१,६।

र. तुसना करें — तसखवा तोर कि मोर। यह भोजपुर की एक कहाबत है। वे बसात् भी दूसरों का धन हरूप खेते थे।

- (ग) निन्दित वा मनुष्य हत्या के दोषी जो अपपने पार्थों के कारण जाति-च्युत हो गये थे तथा जो कूर थे।
- (घ) समनीच मेश्र<sup>2</sup> वैदिक इन्डेक्स के लेखकों के मत में समनीच मेश्र वे बात्य थे, जो नपुंसक होने के कारण चांडातों के साथ जाकर रहते थे; किन्तु यह व्याख्या युक्ति-युक्त नहीं जँचती। ऐसा प्रतीत होता है कि आयों ने इन बात्यों को भी आर्य धर्म में मिलाने के लिए स्तोम निर्माण किया जो स्त्री-प्रसंग से वंचित हो चुके थे तया जो बहुत खुद्ध हो चुके थे जिससे बात्यों का सारा परिवार बात-खुद्ध रुग्ण सभी वैदिक धर्म में मिल जायें।

## व्रात्यस्तोम का तात्पर्य

यद्यिप पंचित्रंश ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि स्तोम का तात्पर्य है समृद्धि की प्राप्ति, किन्तु लाट्यायन श्रोतसूत्र कहता है कि इस संस्कार से ब्राह्म द्विज हो जाते थे। जब यह स्तोम पंचित्रंश ब्राह्मण में लिखा गया, संभव है, उन समय यह संस्कार साधारणतः लुप्तप्राय नहीं हो चुका था, श्रम्यथा इसमें देवलोक में जाने की कहानी नहीं मदो जाती। किस प्रकार देवों ने इस संस्कार का श्राविष्कार श्रोर स्वागत किया, इसकी कलाना लुप्तग्रय तथा शंकास्पद संस्कारों को पुनर्जीवन देने के लिए की गई। जब सूत्रकारों ने इसपर कलम चलाना श्रारंभ किया तब यह स्तोम मृतप्राय हो चुका था। क्योंकि—लाट्यायन श्रार श्रीर श्रम्य सूत्रकारों की समभ में नहीं श्राता कि सचमुच ब्राह्मण का क्या श्रार्थ है ?

जब सूत्रकारों ने वात्यस्तोम के विषय में लिखना प्रारंभ किया, प्रतीत सोता है कि तब प्रथम दो स्तोम अव्यवहृत हो चुके थे। अतः उन्हें विभिन्न स्तोमों का अंतर ठीक से समम में नहीं आता। वे गड़बड़ माला कर डालते हैं। कात्यायन रे स्तोम का तात्पर्य ठीक से बतलाता है। वह कहता है कि प्रथम स्तोम वात्यगण के विशेष कर हैं और चारों दशाओं में एक गृहपित का होना आवश्यक है। सभी स्तोमों का साधारण प्रभाव यह होता है कि इन संस्कारों के बाद से वत्य नहीं रह जाते और आर्य संघ में मित्तने के योग्य हो जाते हैं। आत्य स्तोम से सारे बात्य समुदाय का आर्यों में परिवर्ष न कर तिया जाता था न कि किसी व्यक्ति विशेष अनार्य का। दूसरों को अपने धर्म में प्रविष्ट कराना तथा आर्य बना लेना राजनीतिक चाल थी और इसकी घोर आवश्यकता थी। धार्मिक और सामाजिक मतमेद बेकार थे। ये आर्यों के लिए अपनी सम्यता के प्रसार में रकावट नहीं डाल सकते थे।

#### वात्य सभ्यता

न्नात्यों के नेता या गृहपित के सिर पर एक उष्णीष रहता था, जिससे धूप वन लगे। वह एक सोंटा या चालुक (प्रतोद) लेकर चलता था तथा विना वाण का एक ज्याहोड़ रखता था जिसे हिंदी में गुलेल कहते हैं। मगध में बच्चे श्रव भी इसका प्रयोग करते हैं। गुलेल के

१. पंचविश बाह्यसा १७-२-२

<sup>₹. ,, ,, 10-8-1</sup> 

३. लाट्यायन श्री० सु० म-६-२६

४. ,, ,, ,, म-६,

कात्यायन श्रीत सूत्र २२-१-४—-१८

६. प्रचित्रंश वाह्यया १७-१-१४

लिए वे मिट्टी की गोती बनाकर सुखा लेते हैं श्रौर उसे बड़ी तेजी से चलाते हैं | ये गोलियाँ वारण का काम देती हैं। बौधायन के ऋतुसार बात्य की एक धनुष श्रौर चर्म-निषंग में तीन वारण दिये जाते थे। बात्य के पास एक साधारण गाड़ी होती थी, जिसे विषय कहते थे। यह गाड़ी बाँस की बनी होती थी। घोड़े या खच्चर इसे खींचते थे। उनके पास एक दुपटा भी रहता था जिसपर काली-काली धारियों वाली पाढ़ होती थी। उनके साथ में दो छाग का चर्म होता था— एक काला तथा एक खेत । इनके श्रेष्ठ या नेता लोग पगड़ी बाँसते थे तथा चाँदी के गहने पहनते थे। निम्न श्रेणी के लोग भेड़ का चमड़ा पहन कर निर्वाह करते थे। ये चमड़े बीच की लम्बाई में सिले रहते थे। कपड़ों के धांग लाल रंग में रंगे जाते थे। बात्यलोग चमड़े के जूते भी पहनते थे। यहपति के जूते रंग - विरंगे या काले रंग के श्रौर नोकदार होते थे। समध्वस् का पुत्र कुशी क एक बार इनका ग्रहपित बना था। खर्गल के पुत्र लुषाकिपि ने इन्हें शाप दिया श्रौर वे पतित हो गये।

नात्यों की तीन श्रेणियाँ होती थीं—शिच्चित, उच्चवंश मं उत्पन्न तथा धनी, क्योंकि लाट्यायन कि कहता है कि जो शिचा, जन्म या धन मे श्रेष्ठ हो, उसे तैंतीसों नात्य श्रपना गृहपित स्वीकार करें। तेंतीस नात्यों में से प्रत्येक के लिए हवन के श्रज्ञग-श्रज्ञग श्राप्तिकुंड होने चाहिए। शासक नात्य राजन्यों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊँचा था। किन्तु, शेष जनता श्रंधिवश्वास श्रीर श्रज्ञान में पगी थी, यद्यपि दरिद न थी।

जब कभी बात्य की ब्रह्म विद्या एक बात्य भी कह कर स्तुति करते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रशंसा करता हुआ मागध और छैज छबीली पुँअली (वेश्या) सर्वदा उसके पीछे चलती है। वेश्या आयों की सभ्यता का अंग नहीं हो सकती; क्योंकि आर्य सर्वदा उस्च भाव से रहते थे तथा विषय-वासनाओं से वे दूर थे। महाभारत में भी मगध वेश्याओं का प्रदेश कहा गया है। आंग का सूत राजा कर्ण श्यामा मागधी वेश्याओं की; जो नृत्य, संगीत, वाद्य में निपुण थीं; अपने प्रति की गई सेवाओं के लिए मेंट देता है। अतः अथववेद और महाभारत के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुँश्चली वैदिक आर्य सभ्यता का अंग न थी। पुँश्चली नारियों की प्रधा बात्यों की सभ्यता में जन्मी थी। अतः हम कह सकते हैं कि बात्यों की सभ्यता आत्यन्त उस्च कीटि की थी।

१. बोधायन श्रीत सुत्र १८-२४।

२. तार्ख्य ब्राह्मण्।

३. पम्चविंश झाह्यसा १८-१-१४।

४. वृषाकिए (ऋग्वेद १०-म्६-१; १.१८) हुन्द्र का पुत्र है। संभव है लुपाकिए झौर वृषाकिए एक ही हो जिसने ब्रास्यों को यज्ञहीन होने के कारण शाप दिया।

पञ्चितंश ब्राह्मण १७-४-३।

६. जाठ्यायन श्रीत सूत्र ८.६।

७. महाभारत कर्णं पर्व ३८.१८।

## व्रात्य धर्म

धार्मिक विश्वास के संबंध में बात्यों को स्वच्छुन्द विचारक कह एकते हैं; किन्तु बात्य अनेक प्रकार के भूत, डाइन, जादगर और राज्यों में विश्वास करते थे। सूत श्रीर मागध इनका पौरोहित्य करते थे। जिस देश में सूत रहते थे, उस देश में सूत और जिस देश में मागध रहते थे, वहाँ मागध पुरोहित होते थे। इन पुरोहितों का काम केवल निश्चित मंत्र और जाद-टोने के शब्दों का उच्चारण करना होता था। माइ-फ्रॅंक करना तथा सत्य और किएत पानें को दूर करने के लिए प्रायश्चित किया करवाना, ये भी उनके काम थे। राजा और सरदार आध्यात्मिक विषयों एवं सिष्ट की उत्पत्ति आदि पर विचार करने के लिए विवाद सभाएँ करवाते थे तथा इन विचारों को गृढ कहकर जन साधारण को उनके सम्पर्क में आने नहीं देते थे।

वात्य या वातीन गण प्रिय थे श्रौर पतंजित के श्रनुसार वे श्रनेक श्रेणियों में विभक्त थे। ये घोर परिश्रमी थे श्रौर श्रम्सर खानाबदोश का जीवन बिताते थे। राजन्यों के उच्च दार्शनिक सिद्धान्तों का रहस्यमय रहना स्वामाविक था; क्योंकि सारी शेष जनता कूपमंड्रक होने के कारण इस उच्चज्ञान का लाभ उठाने में श्रसमर्थ थी। नरेन्द्रनाथ घोष का मत है कि मगध देश में मलेरिया श्रौर मृत्यु का जहाँ विशेष प्रकोग था, वहाँ केवल बात्य देवता ही मान्य थे। ये यथा समय सृष्टिकत्तीं, प्रतिपालक श्रौर संहारक होते थे या प्रजापति, विष्णु एवं रुद्ध-ईशान-महादेव के नाम से श्रभिदित किये जाते थे।

वायु पुराण (६२,१३८ ६) में पृथु वैषय की कथा है कि सृत और मागधों की उरपत्ति प्रथम अभिषिक सम्राट् के उपलक्त्य में प्रजापति के यज्ञ से हुई। पृथु द्वारा संस्थापित राजधंशों की ऐतिहासिक परंपरा को ठीक रखना और उनकी स्तुति करना ही इनका कार्य-भार था। ये देव, ऋषि और महात्माओं का इतिहास भी वर्णन करते थे। ( वायु १-३१ )। अतः सूत उसी प्रकार पुराणों के संरचक कहे जा सकते हैं जिस प्रकार बाह्मण वेदों के। सूत अनेक कार्य करते थे । यथा--सिपाही, रथचालक शरीर-चिकित्सक इत्यादि ( वायु ६२-१४० ) । सत प्राप्तणों के समान का एक राजपुरुष था जो एकाइसूत्र में (पञ्चितिश बार १६-१-४) ब्राठ वीरों की तरह राजा की रचा करता था तथा राजसूय में ११ रितयों में से एक था (शतपथ बा० ४-३ १ ४: ध्रथर्ववेद १-५-७)। सत को राजकत कहा गया है। तैतिरीय संहिता में सूत को श्रहन्य कहा गया है ( ४-४-२ )। इससे सिद्ध होता है कि सुत बाह्मण होते थे। कृष्ण के आई बखदेव को खोमहर्षण की हत्या करने पर ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ा था। जब वह ऋषियों को पुराण सुना रहा था तब बलराम के छाने पर सभी ऋषि उठ खड़े हुए; किन्तु लोमहर्पंग ने व्यासगदी न छोड़ी। इसपर क द होकर बद्धराम ने वहीं उसका श्रंत कर दिया । सुत महामति श्रीर मागध प्राज्ञ होता था। राजाची के बीच यूरोर के समान सूत संवाद न दोता था। यह काम इत का था, सुत का नहीं।

२. महाभाष्य ४-२-२१।

३. इयडो अ।यन बिटरेचर एगड कल्चर, कबकत्ता, १६३४ पृ० ६४ ।

४, अथव्वेद १४.६,६।

श्रीपनिषदिक विवादों के श्रनुसार त्रितय के सदस्यों का व्यक्तित्व नष्ट हो गया श्रीर वैदान्त के श्रात्म ब्रह्म में वे लीन हो गये। वे प्रजापित को ब्रह्मा के नाम से पुकारने लगे। पुराणों में भी उन्हें ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महादेव के नाम से पुकारा गया है श्रीर श्राजकल भी हिंदुश्रों के यहाँ प्रचलित है। बात्यों के शिर पर ललाम या त्रिपुराड शोभता था।

## व्रात्य काएड का विश्लेषण

इस काएड को हम दो प्रमुख भागों में बाँट सकते हैं—एक से सात तक श्रीर श्राठ से श्राठ से श्राठ स्कृत तक। प्रथम भाग कमबद्ध श्रीर पूर्य है तथा बात्य का वर्णन श्रादि देव की तरह श्रानेक उत्पादक श्रांगों सहित करता है। इसरा भाग बात्य-परम्परा का संकलन मात्र है। संख्या श्राठ श्रीर नौ के छन्दों में राजाश्रों की उत्पत्ति का वर्णन है। १० से १३ तक के मंत्र बात्य का पृथ्वीश्रमण वर्णन करते हैं। १४-१७ में बात्य के स्वासोच्छ्वास का तथा जगत् प्रतिपालक का वर्णन है तथा १० वों पर्याय बात्यों को विश्व शक्ति के रूप में उपस्थित करता है।

ब्रात्य रचना की शैती ठीक वही थी जो श्रथवंवेद के ब्रात्य कांड में पाई जाती है। ये मंत्र वैदिक छन्दों से मेल नहीं खाते; किन्तु इनमें स्पष्टतः छन्द परम्परा की गति पाई जा सकती है तथा इनमें शब्दों का विन्यास श्रमुपात से है।

प्रथम सूक्त सभी वस्तुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। उसमें बात्य की आदि देव कहा गया है। पृथ्वी की प्तात्मा को ही बात्य सभी वस्तुओं का आदि एवं मून कारण सममते थे। प्रथम देवता की ज्येष्ट ब्राह्मण्य कहा गया है। यह भी कहा गया है कि महात्माओं के विचरण तथा कार्यो से ही शक्ति का संचार होता है। अतः सनातन और श्रेष्ठ बात्य को ही सभी वस्तुओं का मूल कारण बताया गया है।

इसके गितशील होने से ही भूमंडल की समस्त मृतप्राय शिक्तयाँ जाग उठती हैं। ब्राह्मणों के तप एवं यज्ञ की तरह ब्राह्मणों के भी सुवर्ण देव माने गये हैं और ये ही पृथ्वी के मूल कारण हैं। ब्राह्म परम्परा केवल सामनेद श्रीर अथर्व से वेद में ही सुरचित है अन्यथा ब्राह्म परम्परा के विभिन्न अंशों को ब्राह्मण सहित्य से श्राम्ल निकालकर फैंक देने का यत्न किया गया है। श्रप्रजनित सुवर्ण 3 ही संख्य का अदृश्य प्रधान है जो दृश्य जगत का कारण है। प्रथम पर्याय में ब्राह्म सम्बन्धी सभी उल्लेख न पुंसक लिंग में हैं श्रीर इसके बाद दिव्य शिक्तयों की परम्परा का वर्णन है, जिसका श्रन्त एक ब्राह्म में होता है।

दो से सात तक के सुक्कों में विश्ववयाणी मनुष्य के रूप में एक ब्रास्य के श्रमण श्रीर कियाओं का वर्णन है जो संसार में ब्रास्य के श्रम् ग्रुमता है। विश्व का कारण संसार में श्रमण करनेवाली वायु है। ये सुक्त एक प्रकार से स्रष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं — वर्ण, श्रम्न तथा भूमि की उवरता का भी वर्णन करते हैं। चौदहवें सुक्त में दिव्य शिक्तयाँ विश्व ब्रास्य की श्रमण-शिक्त से उत्पन्न होती है।

द्वितीय सूक्त बारय का परिश्रमण वर्णन करता है। वह चारों दिशाओं में विचरता है। इसके मार्ग, देव, साम और अनुयायो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न हैं। विश्व बास्य एवं

हावर का डेर वात्य देखें तथा भारतीय अनुशीखन, हिदी साहित्य सम्मेखन, प्रयाग, १६६० वै० सं० प० १६—२२ देखें।

२. अथव्वेद १०.७-१७।

३. अथवंवेद १४.१.२ ।

सांसारिक बात्य के साथी श्रीर सामग्री सब जगह है जो धर्मकृत्यों के लिए बिचरते हैं। यही पूत प्रदक्षिणा है। छठे सुकत में सारा जगत विश्व बात्य के संग घृमता है श्रीर महत्ता की धारा में मिल जाता है (मिहिमा सदु:)। वही संसार के चारों श्रीर विस्नीर्ण महा समुद्र हो जाता है। बात्य विश्व के कीने कीने में वायु के समान व्याप्त है। जहाँ कहीं बात्य जाता है, प्रकृति की शिक्षियाँ जाग खबी होती हैं श्रीर इसके पीछे चतने लगती हैं। दूसरे सूक्त से प्रकट है कि बात्यों की विश्व की श्राध्यात्मिक कल्पना श्रापनी थी। इसमें विभिन्न जगत् थे श्रीर प्रत्येक का वन्द्य देव भी श्रालग था श्रीर ये सभी सनातन बात्य के श्राधीन थे।

तृतीय सूक्त में विश्व बात्य एक वर्ष तक सीधा खड़ा रहता है। उनकी आसन्दी (बैठने का आसन) महाबत का चिह्न है। बात्य संसार का उद्गाता है और विश्व को अपने साम एवं आम् के उच्चारण से व्याप्त करता है। सभी देव एवं प्रजा उसके अनुयायी हैं तथा उसकी मनः कल्पना उसकी दूती होती है। अनादि बात्य से रज उत्पन्न होता है और राजन्य उससे प्रकट होता है। यह राजन्य सवन्ध वैश्यों का एवं अन्नों का स्वामी तथा अन्य का उपभोक्ता दें। जाता है। नवम सूक्त में सभा, समिति, सना, सुरा इत्यादि, जो इन ब्राह्मणों के महा समुदय हैं, तथा पियक हों के सुंड इस बात्य के पीछे-पीछे चलते हैं।

दश्वें श्रोर तेरहवें सूक में सांसारिक नात्य दिहातों तथा राजन्यों एवं साधारण व्यक्ति के घर श्रातिथि के रूप में जाता है। यह अमणशानि श्रातिथि संभवतः वैलानस है जो बाद में यित, योगी श्रीर सिद्ध कहलाने लगा। यह नात्य एक नात्य को पृथ्वी पर प्रतिनिधि था। यदि नात्य किसी के घर एक रात ठहरता था तो गृहस्थ पृथ्वी के सभी पुर्ग्यों को पा लेता था, दूसरे दिन ठहरता तो अन्तरिच्च के पुर्ग्यों को, नृतीय दिन ठहरता तो स्वर्ग के पुर्ग्यों को, चौथे दिन ठहरता तो प्रतिवृत्त पुर्ग्य को और यदि पाँचवें दिन ठहरता तो श्रविजित पूत अयनों (घरों) को प्राप्त कर लेता था। कुछ लोग नात्य के नाम उपर भी जीते थे जैसा कि आजकल अनंक साधु, नाम के साधु बनकर, साधुओं को बदनाम करते हैं। किन्तु गृहस्थ को आदेश है कि नात्य खुव (जो सचमुच नात्य न हो, किन्तु अपने को नात्य कहकर पुजवावे उसे नात्य बुव कहते हैं) भी उसके घर श्रतिथि के रूप में पहुँच जाय तो उस सत्य नात्य की सेवा का ही पुर्ग्य मिलेगा। बारहवें सुक में श्रतिथि पहले के ठाट श्रीर श्रनुगायियों के साथ नहीं श्राता। श्रव वह विद्वान् नात्य हो गया है जिसके ज्ञान ने नात्य के कर्म-कांड का स्थान ले लिया है। यह नात्य प्राचीन भारत का अमण्यशील योगी या संन्याक्षी है।

चतुर्दश सूक तघु होने पर भी रहस्यवाद या गृहार्थ का कीष है। संसार की शिक्षयाँ तथा विभिन्न दिन्य जीवों के द्वादश गण उठकर वात्य के पीछे-पीछे बारहों दिशाओं में चलते हैं। ये द्वादश गण विभिन्न भच्य तैयार करते हैं तथा संस्कृत सांसारिक बात्य उन्हें उनके साथ बाँटकर खाता है। इस सूक को समम्मने के लिए प्राचीन कात के लोगों के अनुसार अन्न का गुण जानना आवश्यक है। बात्य अध्ययन का यह एक मुख्य विषय था। अध्ययन के विषय थे कि अन्न किस प्रकार शरीर में न्याप्त हो जाता है और कैसे मनःशक्ति का पोषण करता है; भच्य

१. भ० वे० १४.८.१-२।

र. ,, ,, १६.५.३।

<sup>₹. &</sup>quot; " १**₹**.9**₹**.99 |

वस्तुत्रों में सत्यतः कौन वस्तु भच्चणीय है और कौन-धी शक्ति इसे पचाती है। यह प्रकृति और चेतन की समस्या का त्रारम्भ मात्र था। इससे अन्न स्त्रीर उसके उपभोक्ता का प्रश्न उठता है तथा प्रधान या पुरुष के अहँ तवाद का भी। अतः इस चतुर्दश सुक्त को बात्य कांड का गृह् तत्त्व कह सकते हैं। इसका आध्यात्मिक निरूपण महान् है। बात्य के आध्यात्मिक अस्तित्व और उत्पादक शिक्तयों से विश्व का प्रत्येक कोना व्याप्त हो जाता है। विश्व एक नियमित सजीव देह है जिसका स्वामी है—अनादि बात्य। विद्वान् बात्य इस जगत् में उसका सहकारी है।

श्रनादि बात्य २१ प्रकार से श्वास लेता है, श्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि सांसारिक बात्य भी किसी-किसी प्रकार का प्राणायाम करता होगा तथा जिस प्रकार पूर्ण वर्ष भर सीधा खड़ा रहता था। उसी प्रकार बात्य भी कुछ-न-कुछ योग कियाएँ करता होगा। हमें यहीं पर हठयोग का बीज मिलता है। योग की प्रकिया एवं त्रिगुणों का मूल भी हमें बात्य-परंपरा नें ही मिलेगा।

श्रतः यह सिद्ध है किं बात्य कांड एकबात्य का केवल राजनीतिक हथकंडा नहीं है; किन्तु वैदिक श्रायों के लाभ के लिए वेदान्तिक सिद्धान्तों का भी प्रचार करता है।

# वैदिक और वात्य धर्म

भारतीय श्रार्थ साहित्य श्रीर संस्कृति श्रनेक साहित्यों श्रीर संस्कृतियों के मेलजील से उत्पन्न हुई है। मूलतः इसके कुछ तत्त्व श्रनार्थ, शाच्य एवं वात्य है। उपनिषद् श्रीर पुराणों पर ब्रात्यों का काफी प्रभाव पड़ा है जिस प्रकार त्रयी के ऊपर वैदिक श्रायों की गहरी छाप है। दोनों संस्कृतियों का संघटन सर्वप्रथम मगध में ही हुश्रा। श्रथवंवेद का श्रिविकांश संभवतः ब्रात्य देश में ही पुरोहितों के गुटका के रूप में रचा गया, जिसका प्रयोग श्रार्थ ब्राह्मण श्रार्थ धर्म परिणत वात्य यजमानों के लिए करते थे। संभवतः श्रथवंवेद को वेद की सूची में नहीं गिनने का यही मुख्य कारण मालूम होता है। उपनिषदों का दृढ विद्यान्त है कि वैदिक स्वर्ग की इच्छा तथा परिपूत्त श्रीपनिषदिक ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में बाधक है; क्योंकि संसारिक मुखों के लेश मात्र भोग से ही श्रिष्ठक भोग की कामना होती है तथा पूर्ति न होने से ग्लानि होती है। श्रतः ब्रह्मविद् का उपदेश है कि पूर्णत्याग सच्चे मुख का मार्ग है, न कि वैदिक स्वर्ग के लिए निरन्तर श्रिभलाषा श्रीर हाय-हाय करना।

श्रानान किया जाता है कि श्रीपनिषदिक सिद्धान्तों का प्रसार मात्य राजन्यों के धीच वैदिक श्रायों से स्वतंत्र रूप में हुआ। ब्राह्मण साहित्य में भी वेदान्त के मूलतत्त्वों का एकाधिकार खित्रयों व को दिया गया है। यह चित्रय श्रार्थनासियों के लिए उपयुक्त न होगा; क्योंकि श्रार्थ जाति की प्रारंभिक श्रवस्था में ब्राह्मण श्रीर चित्रय विभिन्न जातियों नहीं थीं। यह वचन केवल प्राची के मात्य राजन्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकेगा जिनकी एक विभिन्न शाखा थी तथा जो श्रपने सूत पुरोहितों को भी श्रादर के स्थान पर दूर रखते थे। सत्यतः जहाँ तक विचार, सिद्धान्त एवं विश्वास का चेत्र है, वहाँ तक श्रार्थ ही श्रीपनिषदिक तत्त्वों में परिवर्षित हो गये तथा इस नये श्रार्थ धर्म के प्रचार का दंभ भरने लगे। वेद ज्ञान पूर्ण ब्राह्मण भी हाथों में सिमधा सेकर इन राजन्यों के पास जाते थे; क्योंकि इन्हीं राजन्यों के पास इन गृह सिद्धान्तों का ज्ञानकोष था।

१. झ० वे० १०. म. ४३।

२. गीता ६. २.।

# चतुर्थ ऋध्याय

# प्राङ्मौर्यवंश

पाणिनि १ के गणपाठ में करुषों का वर्णन भर्ग, केकय एवं काश्मीरों के साथ झाता है। पाणिनि सामान्यतः प्राङ्मीर्य काल का माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण २ में चेरों का वर्णन वैग और मगधों के साथ ब्राता है। पुराङ्गों का वर्णन 3 झान्त्र, शबर ब्रीर पुलिंदों के साथ किया गया है। ये विश्वामित्र के पचास ज्येष्ठ पुत्र शुनःशेप के पोष्यपुत्र न मानने के कारण चांडाल कहे गये हैं। इन पुराङ्गों का देश ब्राधिनिक बिहार-बंगाल था, ऐसा मत कीथ ब्रीर मैंकडोनल का है। संभवतः यह प्रदेश ब्राजकल का छोटानागपुर, कर्क खराड या भारखंड है, जहाँ मुराङों का आधिपत्य है।

वैशाली शब्द वैदिक साहित्य में नहीं मिलना; िकन्तु अधवंवेद भे में एक तत्त्वंक वैशालेय का उल्लेख है जो विराज का पुत्र और संभवतः विशाल का वंशज है। पंचविंश ब्राह्मण ६ में ये सर्पस्त्र में पुरोहिन का कार्य करते हैं। नाभानिदिष्ट, जो पुराणों में वैशाली के राजवंश में है, ऋग्वेद १०-६२ सुक्क का ऋषि है। यह नाभानिदिष्ट संभवतः अवेस्ता ७ का नवंजोदिष्ट है।

शतपथ ब्राह्मण ८ में विदेष माथव की कथा पाई जाती है। वैदिक साहित्य ९ में विदेह का राजा जनक ब्रह्म विद्या का संरच्चक माना जाता है। यजुर्वेद ९० में विदेह की गायों का उल्लेख है। भाष्यकार इस गौ का विशेषण मानता है और उन्होंने इसका अर्थ किया है दिन्य देह-धारी गौ। स्थान विशेष का नाम स्पष्ट नहीं है।

- पाणिनि ४.१.१७८। यह एक आश्चर्य का विषय है कि संस्कृत साहित्य का सबसे महान् पण्डित एक पाठान था जिसने अष्टाध्यायी की रचना की।
- र, ऐतरेय र.१.१।
- ३. ऐतरेय बाह्मण ७,६८ सांख्यायन श्रीत सूत्र १५.२९।
- ४. वैदिक इन्डेक्स भाग १ ए० १३६।
- ₹. अथर्ववेद ८.१०.२६।
- ६. पं० जा० २५.१४.३।
- ७. वैदिक इंडेक्स १.४४२।
- म. शतपथ मा॰ १.४.१.१० **इ**त्यादि
- वृहदारवयक उपनिषद् ६.८.२; ४.२.६; ६.३०।
   शतपथ ब्राह्मण १६.६.१.२; ६.२.१; ६.१।
   तैतिरीय ब्राह्मण २.१०६.६।
- ३०. तैत्तिरीय संहिता २.१.४.४; काठक संहिता १४.१ ।

श्चर्यन वेद में अपैग का नाम केवल एक बार आता है। गोपथ आहा एा में आंग शब्द 'आंग मगधाः' समस्त पद में व्यवहृत है। ऐतरेय ब्राह्म एाउं में आंग वैरोचन अभिषिक्त राजाओं की सूची में है।

मगध का उल्लेख भी धर्वप्रथम अध्यविद में ही मिलता है। यह ऋग्वेर के दो स्थलों में आता है तथा नन्दों का उल्लेख पाणिनि के लच्यों में दो स्थानों पर हुआ है।

ययपि प्रयोत श्रीर शिशुनागवंश का उल्लेख किसी भी प्राङ्मीर्य साहित्य में नहीं मिलता तो भी पौराणिक, बौद श्रीर जैन स्रोतों के श्राधार पर हम इस काल का इतिहास तैयार करने का यत्न कर सकते हैं। विभिन्न वंशों का इतिहास-वर्णन वैदिक साहित्य का विषय नहीं है। ये उल्लेख प्राय: श्राकिश्मिक ही हैं। इस काल के लिए पुराणितिहास का श्राश्रय लिये विना निर्वाह नहीं है।

<sup>1.</sup> श्रथद्वेद ४.२२.१४।

२. गोपथ बा॰ २.६।

३. ऐतरेय बा० ८.२२।

४. श्रथवंवेद ४.२२.१४।

५. ऋग्वेद १.३६.१८; १०.४६.६।

पायिनि २.४.२१; ६.२.१४।

## पंचम ऋध्याय

#### **क्र**क

करुष मनुषेवस्वत का षष्ठ पुत्र था श्रीर उसे प्राची देश का राज्य मिला था। मालूम होता है कि एक समय काशी से पूर्व श्रीर गंगा से दिल्लिए समुद्र तक सारा भूखंड करुष राज्य में सिन्निहित था। श्रीक पीढ़ियों के बाद तितिल्लु के नायकत्व में पश्चिम से श्रानवों की एक शाखा आई श्रीर लगभग किलपूर्व १३४२ में श्रपना राज्य बसा कर उन्होंने श्रंग को श्रपनी राजधानी बनाया।

करुष की संतिति को कारुष कहते हैं। ये दाचिणात्यों से उत्तरापथ की रचा करते थे तथा ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणधर्म के पक्के समर्थक थे। ये कट्टर लड़ाके अप महाभारत युद्धकाल में इनकी अनेक शाखाएँ यीं, जिन्हें आस-पन्स की अन्य जातियाँ अपना समकच नहीं सममती थी।

इनका प्रदेश दुर्गम था श्रीर वह विन्ध्य पर्वतमाला पर स्थित था। यह चेरी, काशी एवं वत्स से मिला हुआ था। अत: इम कह सकते हैं कि यह पहाड़ी प्रदेश वत्स एवं काशी चेदी आरे मगध के मध्य था। इसमें बचेतलंड और बुन्देतलंड का पहाड़ी भाग रहा होगा। इसके पुवं दक्षिण में मुंड प्रदेश था तथा पिक्षम में यह केन नदी तक फैला हुआ था।

रामायण से आभास मिलता है कि कारूप पहले आधुनिक शाहाबाद जिले में रहते थे और वहीं से दिल्लिण और दिल्लिण-पश्चिम के पहाकों पर भगा दिये गये; क्योंकि यहाँ महाभारत काल में तथा उसके बाद वे इन्हीं प्रदेशों में पाये जाते हैं। उन दिनों यह घोर वन था जिसमें अनेक जंगली पशु-पत्ती रहते थे। यहाँ के वासी सुखी थे; क्योंकि इस प्रदेश में धन-धान्य का प्राचुर्य था। बक्सर में वामन भगवान का अवतार होने से यह स्थान इतना पूत हो चुका था कि स्वयं देवों के राजा इन्द्र भी बाहाण ( तृत्र ) इत्या के पाप से सुक्तर होने के तिए यहाँ आये थे। रामचंद्र अपनी मिथिला-यात्रा में बक्सर के पास सिद्धाक्षम में ठहरे थे। यह अनेक वैदिक प्रमृषियों का वास-स्थान था।

१. वायु म्६.२.३; अझायड ३.६१.२.३; अझ ७.२४.४२ ; हरिवंश ११.६४म; मस्त्य ११.२४; पद्म ४.म.५२६; शिव ७.६०.६१; अनि २७१.१७; मार्कपडेय १०१.१; लिंग १.६६.४१; विष्णु ४.१.४; गरूड १.३३म.४।

२. महाभारत २-४२-१२६।

६. भागवत ६.२.१६।

४. रामायण १.२४.१३.२४।

रं. शाहाबाद जिल्ला गजेटियर (बन्सर )।

जिस समय श्रयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे, उस समय करण देश में राजा सुन्द की नारी ताटका करुषों की श्रधिनायिका थी। वह श्रपने प्रदेश में श्राश्रमों का विस्तार नहीं होने देना चाहती थी। उसका पुत्र मारीच रावण का मित्र था। कौशिक ऋषि ने रामभद की सहायता से उसे श्रपने राज्य से हटा कर दिख्ण की श्रोर मार भगाया। बार-बार यस्न करने पर भी वह श्रपना राज्य फिर न पा सका; श्रतः उसने श्रपने मित्र रावण की श्ररण ली। ताटका का भी श्रंत हो गया श्रोर एसके वंशजों को विश्वामित्र ने तारकायन गोत्र भें मिना लिया।

कुरुवंशी वसु के समय करुष चेदी राज्य के श्रन्तर्गत था। किन्तु यह प्रदेश शीघ ही प्राय: क॰ सं॰ १०६४ में पुन: स्वतंत्र हो गया। कारुष वंश के वृद्ध शर्मा ने वसुदेव की पंच वीर माता के नाम से ख्यात कन्याओं में से एक पृथुकीर्ति का पाणि-पीडन किया। इसका पुत्र दन्तवक करुष देश का महाप्रतापी राजा हुआ। यह दौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था।

मगध सम्राट् जरासंध प्राय: क० सं० १२११ में श्रपने सामयिक राजाश्रों की पराजित करके दन्तवक की भी शिष्य के समान रखता था। किन्तु जरासंध की मृत्यु के बाद ही दन्तवक पुनः स्वाधीन हो गया। जब सहदेव ने दिग्विजय की तब करुपराज को उनका करद बनना पद्मा। महाभारत युद्ध में पारडवों ने सर्वत्र सहायता के लिए निमंत्रण भेजे तब कारुषों ने भृष्टकेतु के नेतृत्व में युधिष्ठिर का साथ दिया। इन्होंने बड़ी वीरता से लड़ाई की; किन्तु ये १४००० वीर चेदी अधीर काशी के लोगों के साथ रण में भीष्म के हाथों मारे गये।

बौद्धकालिक श्रवशेषों का [ साशराम = सहस्राराम के चंदनपीर के पास पियदधी श्रभिलेख हो। इकर ] प्रायेण श्राधुनिक साहाबाद जिले में श्रभाव होने के कारण मालूम होता है कि जिल समय बौद्धधर्म का तारा जगमगा रहा था, उस समय भी इस प्रदेश में बौद्धों की जड़ जम न सकी। हुवेनसंग ( विक्रम राती ६ ) जब भारत-श्रमण के किए श्राया था तब वह मोहोसोलो ( मसाइ, श्रारा से तीन कोस पश्चिम ) गया था श्रीर कहता है कि यहाँ के सभी वासी ब्राह्मण धर्म के श्रनुयायी थे तथा बौद्धों का श्रादर है नहीं करते थे।

श्राधुनिक शाहाबाद जिले के प्रधान नगर को प्राचीन काल में श्राराम नगर कहते थे, को नाम एक जैन श्रमिलेख<sup>9</sup> में पाया जाता है। श्राराम नगर का श्रर्य होता है मठ-नगरी सौर यह नाम संभवतः बौदों ने इस नगर को दिया था। होई के श्रनुसार इस नगर का प्राचीन

१. सुविमलचन्द्र सरकार का एजुकेशनत आइडियाज एएड इंस्टीड्यूशन इन ऐ'सिबंट इविडया, १६२८, ए० ६४ देखें। रामायग १-२०-१-२१ व २४।

२. महाभारत २०-३४-१०।

३. ब्रह्मपुराया १४-१६-झन्य थीं — पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतश्रवा तथा राजाधिदेशी।

४. महाभारत १-२०३-१६।

५. महाभारत ६-१०६-१८।

६. बीख २-६१-६४।

७, बार्क्योलाजिक्स सर्वे माफ इंडिया भाग ३ ए० ७०।

नाम आराद था और गौतम बुद्ध का गुरु श्रारादकलाम जो सांख्य का महान पंडित था, इसी नगर का रहनेवाला था।

पाणिनि भर्ग, योधेय, केकय, काश्मीर इत्यादि के साथ कारुषों का वर्णन करता है क्योर कहता है कि ये वीर थे। चन्द्रगुप्त मीर्य का महामंत्री चाणक्य अर्थशास्त्र में करूष के हाथियों को सर्वोत्तम बतलाता है। बाण अपने हर्षचिरत में करुषाधिपति राजा दध के विषय में कहता है कि यह दध्र अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाना चाहता था; किन्तु इसी बीच इसके पुत्र ने इसकी शय्या के नीचे छिपकर पिता का वध कर है दिया।

शाहाबाद श्रौर पलाम् जिले में श्रमेक खरवार जाति के लोग पाये जाते हैं। इनकी परम्परा कहनी है कि ये पहले रोहतासगढ़ के सूर्यवशी राजा थे। ये मुंड एवं नेरों से बहुत मिलते-जुलते हैं। रोहतासगढ़ से प्राप्त त्रयोदश शती के एक श्रमिलेख में राजा प्रतापघवल श्रपनेको खयरवाल फहता है। पुरायों में करुष को मनु का पुत्र कहा गया है तथा इसी के कारण देश का भी नाम करुष पड़ा। कालान्तर में इन्हें करुवार (करुष की संतान ) कहने लगे, जो पीछे 'खरवार' के नाम से ख्यात हुए।

एतरेयाररायक में चेरों का उल्लेख अत्यन्त आदर से वंग आरोर वगधी (मगधों) के साथ किया गया है। ये वैदिक यज्ञों का उल्लंघन करते थे। चेरपादा का आर्थ माननीय चेर होता है। इससे सिद्ध है कि प्राचीन काल में शाहाबादियों को लोग कितने आदर की दृष्टि संदेखते थे।

बक्सर की खुदाई से जो प्रागैतिहासिक समग्री श्राप्त हुई है, उससे सिख होता है कि इस प्रदेश में एतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है। किन्तु श्राधुनिक इतिहासकारों का ध्यान इस श्रोर बहुत कम गया है, जिससे इसकी समुचित खुदाई तथा मूल स्रोतों के श्रध्ययन का महत्त्व श्रभी प्रकट नहीं हुआ है।

१. जर्नेल एशियाटिक सोसायटी म्राफ बंगाल, भाग ६६ प्र० ७७।

२. पासिन ४-१-१७८ का गरापाठ।

३. अर्थशास्त्र २.३।

४ इर्धेचरित ए० १६६ ( प्रव संस्कर्ण )।

**४. पृष्मिप्राफिका इंडिका भाग ४ ए० ३१**१ टिप्प्**णी ११**।

६. ऐतरेय आर्ययक २-१-१।

७. पाठक संस्मारक प्रथ, १६३४ पूना, पृ० २४८-६२। श्रनन्त प्रसाद बनर्जी शास्त्री का स्रोत्र—'गंगा की घाटी में प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष'।

#### षष्ट ऋध्याय

# क्कंबएड ( भारखएड )

बुकानन के मत में काशी से लेकर वीरभूम तक सार पहाड़ी प्रदेश की भारखराड़ कहते थे। दिल्ला में नैतरणी नहीं इसकी सीमा थी। इस प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, इसका हमें ठीक ज्ञान नहीं। िकन्तु प्राचीन साहित्य में उड़ के साथ पुगड़, पौगड़्क या पौगड़रीक थे नाम भी पाये जाते हैं। ऐतरेय महास्य में पुगड़ों का उल्लेख है। पौराणिक परम्परा के अनुसार अंग, वंग, कर्लिंग, पुगड़् और सुझ पोंचों भाइयों को बित्त की रानी सुदेख्णा से दीर्घतमस् ने उत्पन्न किया।

पाजिंटर का मत है कि पुगड़ श्रीर पौगड़ दो विभिन्न प्रदेश हैं। इसके मत में मालदा, दीनाजपुर राजशाही, गंगा श्रीर ब्रह्मपुत्र का मध्यभाग जिसे पुगड़ वर्ष न कहते हैं; यही प्राचीन पुगड़ देश था। पुगड़ देश की सीमा काशी, श्रांग, वंग श्रीर सुद्ध थी। यह श्राजकल का छोटानागपुर प्रदेश है। किन्तु मेरे मत में यह विचार युक्त नहीं। श्राधुनिक छोटानागपुर प्रदेश ही प्राचीन काल मे पुगड़ नाम संख्यात था। जब इसके श्रिधवासी श्रन्य भागों में जाकर बसे, तब इस भाग की पुगड़ वर्ष न या पौगड़ कहने लगे। छोटानागपुर के ही लोगों ने पौगड़ वर्ष न को बसाया।

यहाँ के आदिवाधियों को भी ज्ञात किनहीं है कि नागवंशी राजाओं के पहले इस प्रदेश का क्या नाम था ? नागवंशी राजाओं के ही नाम पर इसका नाम नागपुर पड़ा। मुसलमान इतिहासकार इसे भारखंड या कोकरा नाम से पुकारते हैं। इस प्रदेश में भार बच्चों की बहुतायत है। संभवत: इसीसे इसको भारखंड कहते हैं।

१. दे० पृ॰ म१ ।

२. प्रिम्रायंन एयड प्रिड्रावेडियन इन इंडिया, सिलवननेनी जीन प्रिजलुस्की तथा जुजेस ब्ज्ञाक निखित और प्रबोधचन्द्रबागची द्वारा अनुद्ति, कलकत्ता, १६२६ ए॰ मर देखें।

रे. महाभारत रे,४१; ६-४; विष्णुपुराण ४·२४-१८; बृहत्संहिता **४-७४**।

४. ऐतरेय झा० ७-१८।

४. सत्स्यपुराग ४७वाँ ऋष्याय ।

६. मार्कंगडेय पुरागा अन्दित ए० ६२६।

७. दी मुखडाज एयड देयर कंट्री, शरतचन्द्र राय-लिखित, १६१२ ए० १६६।

म् बाइने बकबरी, ब्लाकमैन-संपादित, १८०२ भाग १ ए० ४०१ व ४७६; तथा तुषके षड्रॉगीरी ए॰ १४४। बिहार के हाकिस इबाहिस खाँ ने इसे हिजरी १०२४ विकस सं॰ १६७२ में बिहार में मिला-ितया।

प्राचीन काल में इस चित्र की कर्मखंड के कहते थे। महाभारत में इसका उरलेख सार्ण की दिविजय में वंग, मगध और मिथिला के साथ श्राया है। अन्य पाठ है अर्कखण्ड । सुबर्ठकर के मत में यह अंश कश्मीरी, बंगाली और दिचाणी संस्करणों में नहीं मिलता, अतः यह प्रविप्त है। इसे आर्कखण्ड या कर्क खण्ड इसलिए कहते हैं कि कर्क रेखा या अर्क (सूर्य) छोटानागपुर के शैंची व होकर जाता है।

श्वाजकल इस प्रदेश में सुगड, संधात, श्रोरांव, माल्डो, हो, खरिया, भूमिज, कोर, श्रासुर श्रोर श्रानेक प्राग्-द्रविड जातियाँ रहती हैं।

इस कर्क खराड का लिखित इतिहास नहीं मिलता। मुग्ड लोग इस चेत्र में कहाँ से आये यह विवादास्पद शात है। कुछ विदानों का मत है कि ये लेमुरिया से जो पहले भारत को आफि का से मिलाता था तथा श्रव समुद-मग्न है, भारत में श्राये। कुछ लोगों का विचार है कि ये पूर्वीत्तर से भारत आये। कुछ कहते हैं कि पूर्वी तिब्बत या पश्चिम चीन से हिमालय पार करके ये भारत पहुँचे। दुसरों का मत है कि ये भारत के ही आदिवासी हैं जैसा मुंड लोग भी विश्वास करते हैं; किंतु इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास श्राधुनिक ज्ञानकोष में स्थात ही कोई सामग्री हो।

पुरातत्त्विवरों का मत है कि छोटानागपुर श्रोर मलय प्रायद्वीय के श्रनेक प्रस्तर श्रख-शाख श्रापस में इतने मिलते-जुनते हैं कि वे एक ही जाति के मालूम होते हैं। इनके रीति-रिवान भी बहुत मिलते हैं। भाषाविदों ने भी इन लोगों की भाषाश्रों में समता हूँ इ निकाली है। संभवतः सुराहारी भाषा बोलनेवाली सभी जातियाँ प्रायः भारत में ही रहती व्यों श्रीर यहीं से वे श्रन्य देशों में गईं। जहाँ उनके श्रवशेष मिनते हैं। संभवतः नाग-सभ्यता श्रद्धत्त में भारत में तथा बाहर भी फैली हुई थी। मोहनजोशहो में भी नाग-चिह्न पाये गये हैं। श्रर्ज न ने एक नाग कन्या से विवाह किया था तथा रामभद के पुत्र कुश ने नाग-कन्या कुसुद्धती के विवाह किया था। इन नागों ने नागपुर, नागरकोली, नागपुरन व नागापूर्वत नामों में श्रपना नाम जीवित रखा है। महावंश श्रीर प्राचीन दिल्ला भारत के श्रभिलेखों में भी नागों का उल्लेख है।

# मुंड-सभ्यता में उत्पत्ति-परंपरा

श्रादि में पृथ्वी जलमन्न थी। सिंगबोंगा ने (= भग = सूर्य) जल से कच्छप, केकड़ा श्रीर जोंक पैदा किये। जोंक समुद्र की गहराई से मिटी लाया, जिससे सिगबोंगा ने इस सुन्दर भूमि को बनावा। फिर श्रनेक प्रकार की श्रीपिध, लता श्रीर वृत्त उत्पन्न हुए। तब नाना पद्मी-पशु

१. महाभारत १-२४४-७।

२. २६ सितम्बर १६४० के एक व्यक्तिगत एत्र में उन्होंने यह मत प्रकट किया था।

तुखना करें —कराँची ।

४.शरतचन्द्र राय का मुख्ड तथा उनका देश पू॰ १६ ।

प्रिवसंन का चितिं्वस्टिक सर्वे आफ इंडिया, भाग ४ ए० १ ।

६. शरतचन्द्र राय ए० २३ ।

वेंक्टेश्वर का इविडयन करचर थू द एजेज. महीसुर विश्वविद्यासय, स्नांगमेन प्यड कंपनी १६२=।

द. रघुवंश १७-६।

जन्मे। फिर हर नामक पत्ती ने (जो जीवन में एक ही श्रंडा देता है) या हंस में एक श्रंडा दिया जिससे एक लड़का और लड़की पैदा हुई। ये ही प्रथम मनुष्य थे। इस जोड़े को लिंग का ज्ञान न था। अतः बोंगा ने इन्हें इलि (इबा = जल) या शराब तैयार करने को सिखलाया। अतः तातहर (= शिव) तथा तातबूरी प्रेम मन्न-होकर संतानोत्पत्ति करने लगे। इनके तीन पुत्र हुए, मुंड, नंक तथा रोर या तेनहा। यह उत्पत्ति सर्व प्रथम ऐसे स्थान में हुई जिसे अजगह, अजयगढ़, अजयगढ़, आजमगढ़ या आदमगढ़ कहते हैं। इसी स्थान से मुंड सर्वत्र फैले। सन्थाली परम्परा के अनुसार संथाल, हो, मुगड, मूमिज आदि जातियाँ खरवारों से उत्पन्न हुई और ये खरबार अपनेको सूर्यवंशी ज्ञित्रय बतलाते हैं। स्थात अयोध्या से ही गुगड़ का प्रदेश में आये।

यहाँ के आदिवासियों को कोल भी कहते हैं। पाणिनि के अनुसार कोल शब्द कुल से बना है, जिसका अर्थ होता है एकत्र करना या भाई-बंधु। ये आदिवासी अपनेको मुगढ़ कहकर पुकारते हैं। मुगड़ का अर्थ श्रेष्ठ होता है। गाँव का मुखिया भी मुगड़ कहलाता है, जिस प्रकार बैशाली में सभी अपनेको राजा कहते थे। संस्कृत में मुगड़ शब्द का अर्थ होता है—जिसका शिर मुगड़ राब्द का सर्थ होता है—जिसका शिर मुगड़त हो। महाभारत में परिचमोतर प्रदेश की जातियों के लिए भी मुगड़ शब्द प्रयुक्त हुआ है। आर्थ शिर पर चूड़ा (चोटी) रखते थे और चूड़ा रहित जातियों को पृणा की दृष्टि से देखते अर्थ। पाणिनि के समय भी थे शब्द प्रचलित थे।

# प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व

ययि इस प्रदेश में पुरातत्त्व विभाग की श्रोर से खोज नहीं के बराबर हुई है, तथापि प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है कि यहाँ मनुष्य श्रनादि काल से रहते "श्राये हैं भौर उनकी भौतिक सभ्यता का यहाँ पूर्ण विकास हुआ था। प्राचीन प्रस्तर-युग की सामग्री बहुन ही कम है। जब हम प्रस्तरयुग की सभ्यता से ताम्र युग की सभ्यता में पहुँचते हैं, तब उनके विकास भौर सभ्यता की उत्तरोत्तर युद्धि के चिह्न मिलने लगते हैं। श्रमुरकाल की ईंटों की लम्बाई १० इंच, चौहाई १० इंच श्रीर मोटाई इंच है। ताम्र के सिवा कुछ लौह वस्तुएँ भी पाई गई हैं। श्रमुरों ने ही इस जेत्र में लोहे का प्रचार किया। ये श्रपने मुद्दों को बड़ी सावधानी से गाइते थे तथा यत के लिए मोजन, जल श्रीर दीप का भी प्रबंध करते थे, जिससे प्रलोक का का मार्ग प्रकाशमय रहे। इससे प्रकट है कि ये श्रमुर जन्मान्तर में भी विश्वास करते थे।

ये प्रागैतिहासिक श्रसुर संभवत; उसी सभ्यता के ये जो मोहनजोदको श्रीर हक्षा तक फैली हुई थी। दोनों सभ्यता एक ही कोटि की है।

१. कुल संस्थानेबन्धुषुच । धातु पाठ ( ६६७ ) भ्वादि ।

रे. महाभारत रे-४१; ७-११६।

प्रिमार्यंन एयड प्रिन्ड्राविडियन इन इंडिया, पृ० ८७ ।

पाणिनि १-१-७२ का राखपाठ कम्बोज मुग्ड यवन मुग्ड ।

शरण्यन्द्र राथ का कोडानागपुर का पुरातत्त्व और मानविद्य्वरान, राँकी जिल्ला
स्कूल शताब्दी संस्कृत्वा, १६६६, पु० ४२-४०।

ज० वि० म्रो० रि० सो० १६ १६ ए० ६१-७७ रॉची के प्रागैतिहासिक प्रस्तर मस्त्र।' शरक्षनद्व राय जिस्तित।

७. ज॰ वि॰ को॰ रि॰ सो॰ १६२६ पु॰ १४७-११ —प्राचीन व काश्रुनिक स्र<u>स</u>र

किन्तु एक तो संसार की बिभिन्न प्रगतिशील जातियों के सम्पर्क के कारण उन्नत होती गई तथा इसरी श्रशिचित-समुदाय में सीमित रहने के कारण पनप न सकी।

# योगीमारा गुम्फाभिलेख

यह स्रभिलेख सरगुजा राज में है। यहाँ की दीवारों की चित्रकारी भारत में सबसे प्राचीन है। इसपर निम्नलिखित पाठ पाया जाता है।

सुतनुका (नाम) देवदशय तं कामिमथ-- बलुणांसर्यं देयदिन नाम लुप दखे।

यहाँ के मठ में सुननुका नाम की देवदासी थी। वरुणासेव (वरुण का सेवक) इसके प्रेमजाल में पड़ गया। देवदीन नामक न्यायकर्त्ता ने उसे विनय के नियमों का भंग करने के कारण दगड़ दिया।

संभवतः उदाहरण स्वरूप सुतनुका को दग्ङ-स्वरूप गुका में बन्द करके उसके उत्पर अभिनेख लिखा गया , जिससे लोग शिक्षा लें । यह अभिनेख ब्राह्मी लिपि का प्रथम नम्ना है । इसकी भाषा रूपकों की या प्रियदशों-लेख की मागधी नहीं; किन्तु व्याकरण-बद्ध मागधी है ।

# दस्यु और असुर

दस्यु शब्द का श्रयं विराय होता है। दस्यु का अर्थ पहाड़ी भी होता है। भारतीय सिहत्य में असुरों को देवों का बड़ा माई कहा गया है। वेवर का मत है कि देव और असुर भारतीय जन समुदय की दो प्रधान शावाएँ थीं। देव-यज्ञ करनेवाले गौरांग थे, तथा असुर अदेव जंगली थे। कुछ लोगों का मत है कि देवों के दास दस्यु ही भारत की जंगली जातियों के लोग थे, जिन्हें ब्राहरणो का शत्रु (ब्रह द्विष ), घोर चत्तस (भयानक आँखवाला), कव्याद, (कचा मांस खानेवाला), अवर्तन (संस्कार-हीन), इन्णात्वक् (काला चमड़वाला), शिशिष (भदी नाकवाला) एवं मुख्नवाच (अशुद्ध बोलनेवाला) कहा गया है। कुछ लोग असुरों को पारिस्थों का पूर्वज मानते हैं।

ऐतरेय ब्राह्मण में दस्युओं की उत्पत्ति विश्वामित्र के शासतत्र पुत्रों से बताई गई है। मनु कहता है कि संस्कारहीन होने से च्युत जातियाँ दस्यु हो गई। पुराणों के श्रानुसार द्रियों ने राजावेण के पापों से व्याकृत हो कर उसे शाप दिया। राज चलाने के लिए उसके शारीर का मंथन किया। दिख्य श्रंग से नाटा, कीए-सा काला, छोटा पैर, चपटी नाक, लाल श्रांख श्रीर पुँचराले बालवाला निषाद उत्पन्न हुआ। बार्ये हाथ से कील-भीत हुए। नहुष के पुत्र

१. ज॰ वि॰ उ० रि० सो० ११२३ ए० २७३-११। अनन्त प्रसाद बनर्जीशास्त्री का लेख।

२. दस्य रचौरे रिपौ पु सि-मेदिनी ।

३ विष्णु पुराय १ ४-२ म-३२ ; महाभारत १२-मध; स्रमरकोष १-१-१२ ।

४. वेवर वेदिक इयदेक्स १-१८; २-१४३।

४. ऋखेद ७-१०४-२; १-१३०-८; ४-४४,६; ४-३१-८ ।

६. ऐ॰ जा॰ ७-१८।

७. मनुसंहिता १०-४-४।

म. कवाकता रिव्यू, भाग ६६ पु० ३४६, भागवत ४°१४।

थयाति ने श्रपने राज्य को पाँच भागों में बाँड दिया। तुर्वस्त की दशवीं पीढ़ी में पाराडय, केरल, कोल श्रीर चोल चारों भाइयों ने भारत को श्रापस में बाँड लिया। उत्तरभारत कोल को मिला। विल्फर्ड के मत में प्राचीन जगत भारत को इसी कोलार या कुली नाम से जानता था। किन्तु यह सिद्धान्त प्रतुतार्क के अमपाठ पर निर्धारित था जो श्रव श्रशुद्ध माना गया है। ये विभिन्न मतभेद एक दूसरे का निराकरण करने के लिए यथेष्ट हैं।

# पुनर्निमीए

पौराणिक मतेंक्य के श्रभाव में हमें जातीय परंपरा के श्राधार पर ही पुगड़्देश के इतिहास का निर्माण करना होगा। ये मुगड एकासी बड़ी एवं तिरासी पिंडो से श्रपनी उत्पत्ति सतलाते हैं। ये श्रपने को करण की सैतान बतलाते हैं। एकासी बड़ी संभवतः शाहाबाद के पीरो थाना में एकासी नामक प्राम है और तिरासी नाम का भी उसी जिले में एक दूसरा गाँव है। रामायण में कर्षों को दिल्लाण की श्रोर भगाये जाने का उल्लेख है। राजा बली को वामनावतार में पाताल भेजा जाता है। बत्ती मुगडों की एक शाखा है। इसमें सिद्ध है कि ये श्राधुनिक शाहाबाद जिले के जंगली प्रदेश में गये और विनध्य पर्वतमाला से श्ररावली पर्वत तक फैल गये। बाहर से श्राने का कहीं भी उल्लेख या संकेत न होने के कारण इन्हें विदेशी मानना भूल होगा। ये भारत के ही श्रादिवासी हैं जहाँ से संसार के श्रन्थभागों में इन्होंने प्रसार किया।

शारचन्द्र राय के मत<sup>3</sup> में इनका आदि स्थान आजमगढ़ है। यह तभी मान्य हो सकता है जब हम मुगडों के बहुत आदिकाल का ध्यान करें। क्योंकि सूर्यवंश के वेंबस्वत मनु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई और वहीं से अपने पुत्र करूप को पूर्व देश का राजा बना कर भेजा। आजमगढ़ अयोध्या से अधिक दूर नहीं है।

मार्कराडेय पुराण में कहा गया है कि कीलों ने द्वितीय मनु स्वारोचिष के समय चैलवंश के सुरथ की पराजित किया। धरथ ने एक देवी की सहायता से इन कीलों की हरा कर पुनः राज्य प्राप्त किया। शबरों का श्रांतिम राजा त्रे तायुग में हुआ। रघु श्रोंर नागों ने मिलकर शबरों का राज्य हद्दप लिया। इनके हाथ से राज्य सगुआों के हाथ चला गया। सगुआों ने ही नितृ परंपरा चलाई, क्योंकि इनके पहले मातृपरंपरा चलती थी।

महाभारत-युद्ध द्वापर के ऋंत में माना जाता है। संजय भीष्म की युद्ध-संना का वर्षान करते हुए कहता है कि इसके वाम श्रंग में करवों के साथ मुगड, विकुंज श्रोर कुण्डिवर्ष है। सात्यिकि मुगडों की तुलना दानवों से करता है श्रोर शेखी बघारता है कि में इनका संहार कर दूँगा, जिस प्रकार इन्द्र ने दानवों का वध किया।

पाराडवों ने मुराडों के मित्र जरासंध का वध किया था। श्रातः पाराडवों के शत्रु कौरवों का साथ देना मुराडों के लिए स्वाभाविक था। प्राचीन मुराडारी संगीत में भी इस युद्ध का संकेत है।

<sup>1.</sup> गुस्तव भयटै का भारतवर्ष के मूखवासी ।

२. इरिवंश ३०-३२।

रे. मुख्ड श्रीर उनका देश, ए० ६२।

४. महाभारत, भीषम पर्व ४६-६।

<sup>⊀.</sup> महम्भारत, भीष्म पर्व ७०-११६-३३।

#### नागवंश

वि॰ सं॰ १८४१ में छोडानागपुर के राजा ने एक नागवंशावली तैयार करने की आहा दी। इसका निर्माण वि॰ सं॰ १८०२ में हुआ तथा वि॰ सं॰ १६३३ में यह प्रकाशित हुई। जनमेजय के सर्प-यज्ञ से एक पुगडरीक नाग भाग गया। मनुष्य-शरीर धारण करके इसने काशी की एक ब्राह्मण कन्या पार्वती का पाणिप्रहण किया। फिर वह भेद खनने के भय से तीर्थ-यात्रा के लिए जगन्नाथ पुरी चला गया।

लौटतीवार कारखगड में पार्वती बार-बार दो जिह्ना का द्यर्थ पूछने लगी। पुगडरीक ने भेद तो बता दिया; किन्तु श्रात्मग्लानि के भय से कथासमाप्ति के बाद श्रपने नवजात शिशु को छो बकर वह सर्वदा के लिए कुगड में डूब गया। पार्वती भी सती हो गई। यही बालक फिर्मिसुकुट नागवंश का प्रथम राजा था।

श्रंग श्रौर मगध के बीच चम्पा नदी थी; जहाँ चाम्पेय राजा का श्राधिपत्य था। श्रंग श्रौर मगध के राजा परस्पर युद्ध करते थे। एक बार श्रंगराज ने मगधराज को खूब परास्त किया। मगध का राजा बढ़ी नदी में कूद पड़ा श्रौर नागराज की सहायता से उनसे श्रंगराज का वध करके श्रपना राज्य वापस पाया तथा श्रंग को मगध में मिला लिया। तब से दोनों राजाश्रों में गाढी मैत्री हो गई। ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह मगधराज कौन था, जिसने श्रंग को मगध में मिलाया १ हो सकता है कि वह बिन्बिसार हो।

<sup>.</sup> विश्वरपंडित जातक ( १४४ ) भाग ६-२७१ ।

### सप्तम अध्याय

## वैशाली साम्राज्य

भारतीय सभ्यता के विकास के समय से हो वैशाली एक महान शिक्तशाली राज्य था। किन्तु हम इसकी प्राचीन सीमा ठी क ठी क बतलाने में श्रसमथ हैं। तथापि इतना कह सकते हैं कि पश्चिम में गंडक, पूर्व में बूढी गडक, दिन्न ए में गंगा श्रीर उत्तर म हिमाचल इसकी सीमा थी। श्रत: वैशाली में श्राजकल का चम्प रण, मुजफ्करपुर श्रीर दरभंगे के भी कुछ भाग सम्मिलित थे। किन्तु बृढी गंडक श्रपना बहाव यही तेजी से बदलती है। संभवत: इसके पूर्व श्रीर उत्तर में विदेह तथा दिन्नण में मगध राज्य रहा है।

#### परिचय

श्राधिन है बसाढ़ ही वैशानी है, जो मुजफ्करपुर जिते के हाजीपुर परगने में है। इस प्राचीन नगर में खंडहरों का एक बड़ा ढेर हे श्रीर एक विशाल श्रनुत्कीर्या स्तम है, जिसके उत्पर एक सिंह की मूर्ति है।

कैशाली तीन भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग में ७००० घर में जिनके मध्य में युनहत्ते गुम्बज थे, द्वितीय में १४,००० घर चाँदी के गुम्बजवाते तथा तृतीय में २९००० घर ताम्बे के गुम्बजवाते थे, जिनमें अपनी-अपनी परिस्थित के अतु हून उच्च, मध्यम और नीच श्रेणी के लोग रहते थे। तिच्बती प्रथों में न वैशानी को पृथ्वी का स्वर्ग बताया गया है। यहाँ के गृह, उपवन, बाग अस्यन्त रमणीक थे। पद्मी मधुर गान करते थे तथा जिच्छवियों के यहाँ अनवरत आनन्दोत्सव चलता रहता था।

रामायण में वैशानी गंगा के उत्तर तट पर बनायी गई है। अयोध्या के राजकुमारों ने उत्तर तट से ही वैशाली नगर को देवा। संभवनः , इन्होंन, दूर से ही वैशाली के गुम्बज को देखा और फिर ये सुरम्य दिन्य वैशाली नगर को गये। 'श्रवदान कलप वता' में वैशाली को बल्गुमती नदी के तट पर बताया गया है।

#### वंशावलो

इस वंश या उन्छके राजा का पहते कोई नाम नहीं मिलता। कहा जाता है कि राजा विशाल ने त्रिशाला या वैशाली को अपनी राजवानी बनाया था। तभी से इस राज्य की वैशाली और इस वंश के राजाओं को वैशालक राजा कहने लगे।

१. देका ज्योग्राफिक्त डिक्सनरी आफ एँसियंट व मेडिवल इविडया।

२. राकहिल की बुद्ध-जीवनी, पृ० ६२-६३।

६ रामायया १'४४'६-११।

४. शवदान करपक्षता ३६ ।

यही नाम बाद में सारे वंश श्रीर राज्य के लिए विख्यात हुआ। केवल चार ही पुराणी (वायु, विष्णु, गड़ह श्रीर भागवत) में इस वंश की पूरी वंशावली मिलती है। श्रन्यत्र जो वर्णन हैं, वे सीमित हैं तथा उनमें कुछ छूर भी है। मार्कराडेय पुराण में इन राजाश्रों का चरित्र विस्तारपूर्व के लिखा है; किन्तु यह वर्णन केवल राज्यवर्द न तक ही श्राता है। रामायण श्रीर महाभारत में भी इस वंश का संनिप्त वर्णन पाया जाता है; किन्तु कहीं भी प्रमति से श्रागे नहीं। यह प्रमति श्रयोध्या के राजा दशरथ श्रीर विदेह के सीरध्वज का समकालीन था।

धीरध्वज के बाद भारत युद्ध तक विदेह में ३० राजाओं ने राज्य किया। परिशिष्ट ख में बताया गया है कि भारत युद्ध क० सं० १२३४ में हुआ। यदि प्रति राज हम २८ वर्ष का मध्य मान रखें तो वैशाली राज का श्रंत क० सं० ३६४ १२३४-[२८×३०] में मानना होगा। इसी आधार का श्रवलम्बन लेकर हम कह सकते हैं कि वैशाली वंश की प्रथम स्थापना क० पू० १३४२ में हुई होगी ३६४-[२८×६२]। क्योंकि नाभानेदिष्ट से लेकर प्रयति तक ३४ राजाओं ने वैशाली में श्रोर ६२ राजाओं ने श्रयोध्या में राज्य किया।

#### वंश

वंवस्वत मनु के दश पुत्र ३ थे। नाभानेदिष्ट की वैशाली का राज्य मिला। ऐतरेय ब्राह्मण्य के श्रनुसार नाभानेदिष्ट वेदाध्ययन में लगा रहता था। उसके भाइयों ने इसे पैतृक संपत्ति में भाग न दिया। पिता ने भी ऐसा ही किया श्रीर नाभानेदिष्ट की उपदेश दिया कि यज्ञ में श्रांगिरसों की सहायता करो।

#### दिष्ट

इस दिष्ट को मार्कराडेय पुराण में रिष्ट कहा गया है। पुराणों में इस नेदिष्ट, दिष्ट या अरिष्ट नाम से भी पुकारते हैं। हरिवंश कहता है कि इसके पुत्र चित्रय होने पर भी वैश्य हो गये। भागवत भी इसका समर्थन करता है और कहता है कि इसका पुत्र अपने कर्मों से वैश्य हुआ।

दिष्ट का पुत्र नाभाग पाव यौवन की सीढ़ी पर चढ़ रहा था तब उसने एक अस्यन्त मनोमोहनी हत्यती वेंश्य कन्या को देवा। उसे देखते ही राजकुमार प्रेम से मूच्छित हो गया। राजकुमार ने कन्या के पिता से कहा कि अपनी कन्या का विवाह सुमखे कर दो। उसके पिता ने कहा आप लोग पृथ्वी के राजा हैं। हम आपको कर देते हैं। हम आपके आश्रित हैं। विवाह

१. वायु० ६६-३-५२ ; बिष्णु ४-१-१४-६ ; गरुइ १-१६८-४-१३ ; भागवत -२-२३ ३६ : जिस १-६६ : ब्रह्म.एड ३-६१-३-१६ मार्क्सडेय १०६-३६।

२. रामायण १-४७-११-७ ; महाभारत ० ४४ ; १२-६० ; १४-४-६४-६६ ।

**३. भागवत ६-१-**१२।

४' ऐ० ब्रा० ₹-२-१४।

४. मार्कगडेय पु॰ ११२-४।

६. हरिवंश १०-३०।

७, भागवत ६-२-२३।

मार्कण्डेय ११३-११४।

सम्बन्ध बराबरी में ही शोभता है। हम तो आपके पासंग में भा नहीं। किर आप मुमसे विवाह संबंध करने पर क्यों तुत्ते हैं ? राजकुमार ने कहा — प्रेम, मूर्खता तथा कई अन्य भावनाओं के कारण सभी मनुष्य एक समान हो जाते हैं। शीघ ही अपनी कन्या मुम्से दे दो अन्यथा मेरे शरीर को महान् कष्ट हो रहा है। वैश्य ने कहा—हम दूसरे के अधीन हैं जिन प्रकार आप। यदि आपके पिता की अनुमित हो, तो मुम्से कोई आपत्ति नहीं होगी। में सहय अपनी कन्या दे देने को तैयार हूँ। आप उसे ले जा सकते हैं। राजकुमार ने कहा—प्रेमवार्ता में खुद जनों को राय नहीं लेनी चाहिए। इसपर स्वयं वैश्य ने ही राजकुमार के पिता से परामर्श किया। राजा ने राजकुमार की ब्राह्मणों की महनी सभा में बुनाया।

प्रश्न स्वामाविक था कि एक युवराज जनसाबारण की कन्या का पाणिप्रहण करें या नहीं। इससे उत्प्रज्ञ संतान क्या राज्य का अधिकारी होगी ? इंगलैंड के भी एक राजकुमार को इसी प्रश्न का सामना करना पड़ा था। सुगुवंशी महामंत्री ऋचिक ने अनुदार भाव से भरी सभा में घोषणा की कि राजकुमारों को सर्व थयम राज्याभिषिक वश की कन्या से ही विवाह करना चाहिए।

कुपार ने महात्मा श्रौर ऋषियों की बानों पर एक्ट्स ध्यान न दिया। बाहर आकर उसने वैश्य कन्या की अपनी गोर मे उठा निया और कृपाण उठाकर बोता— मैं वैश्य कन्या सुप्रभा को राज्ञस विधि से पाणिप्रहण करता हूँ। देखें, किस की हिम्मत है कि मुक्ते रोक सकता है। वैश्य दौड़ना हुआ राजा के पास सहायता के लिए गया। राजा ने कोध में आकर अपनी सेना को राज कुमार के बध करने की श्राज्ञा देदी।

िकन्तु राजकुमार ने सबों को मार भगाया। इसपर राजा स्वयं रणकेत्र में उतरा। पिता ने पुत्र को युद्ध में मात कर दिया। किन्तु एक ऋषि ने बीच-बचाव कर युद्ध रोक दिया श्रीर कहा कि कोई भी व्यक्ति पहले श्रपनी जाति की कन्या से विवाह कर श्रीर फिर नीच जाति की कन्या का पाणि-प्रहण करें तो वह पनित नहीं होता।

किन्तु नामाग ने इक्षके विपरीत किया, अतः, बह वैश्य हो गया है। नामाग ने ऋषि को बात मान ली तथा राजसभा ने भी इस धारा को पंस कर दिया।

नाभाग यद्यपि वेंश्य हो गया, तथापि द्विज होने के कारण वेदाध्ययन का अधिकारी तो था ही। उसने चित्रिय धर्मविमुद्ध होकर वेदाध्ययन आरंभ किया। यज्ञ में आंगिरसों का साथ देने से उसे प्रचुर धन की प्राप्ति हुई। इसका पुत्र वयस्क होने पर एंखों की सहायता से पुनः राज्य का अधिकारी हो गया। ये ऐल इच्बाक तथा अन्य सूर्यवंशिया से सद्मावना नहीं रखते थे।

## भलन्दन

यह नाभाग का पुत्र २ था। युता होने पर इसकी मां ने कहा वेटा — गोपालन करी। इससे भलन्दन को बड़ी ग्लानि हुई। वह काम्पिल्य के पौरव राजर्षि नीप के पास हिमाचल पर्वत पर

<sup>4.</sup> विसष्ट और विश्वामित्र की कथा विस्यात है। नहुष ऐजवंश के राजा से हुर्भाव रखताथा। श्रहत्या ऐज वंश की राजकुमारी थी। सूर्य वंश के पुरोहित से विवाह करने के कारण उसे कष्ट भेजना पड़ा। भरत की मां ऐज-वंश की थी, श्रतः मरत को भी जोग सूर्यंवंशी राम को गद्दी से हटाने के जिए व्याज बनाना चाहते थे। कोशज का हैहयताज जंघ द्वारा श्रपहरण भी इसी परंपरा की शत्रुता का कारण था।

२. मार्क्यहेय पुराग ११६ अध्याय ।

गया । उसने नीप से कहा—मेरी माता मुक्ते गोपालन के लिए कहती है । किन्तु में पृथ्वी की रच्चा करना चाहता हूँ । हमारी मातृभूमि शक्तिशाली उत्तराधिकारियों से घिरी है । मुक्ते उपाय बतावें ।

नीप ने उसे क्व श्रस्त श्रस्त चलाना िखाया श्रीर श्रद्धी संख्या में शस्त्रास्त्र भी दिये। तथ भलन्दन श्रपने चचा के पुत्र बसुरात इत्यादि के पास पहुँचा श्रीर श्रपनी श्राधिपैतृक संपत्ति माँगी। किन्तु उन्होंने कहा—तुम तो वैश्व पुत्र हो, भला, तुम किस प्रकार पृथ्वी की रच्चा करोगे ? इसपर घमासान युद्ध हुआ श्रीर व्हें परास्त कर भलन्दन ने राज्य वापस पाया।

राज्य प्राप्ति के बाद भलन्दन ने राज्य श्रयने पिता की छैंपना चाहा। किन्तु पिता ने श्रस्वीकार कर दिया श्रोर कहा। क तुम्हीं राज्य करा; क्यों क यह तुम्हारे विक्रम का फल है। नाभाग की स्त्री ने भी श्रयने पित से राज्य स्वीकार करने का श्रानुरोध किया; किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। भलन्दन ने राजा होकर श्रानेक यज्ञ किये।

#### वत्सप्री

भलन्दन के पुत्र बत्सगी ने राजा होने पर राजा विदुरथ की कन्या सुनन्दा का पाणि-प्रह्मण किया। विदुर्थ की राजधानी निवित्ध्यार या नदी के पास मालवा में थी। कुर्जुं भ इस सुनन्दा को बलात् लंकर भगना चाहता था। इसपर विदुरथ ने कहा—जो कोई भी मेरी कन्या की मुक्त करेगा उसी को वह भंड की जायगी। विदुरथ बत्सगी के पिता भलन्दन का घनिष्ठ भिन्न था। तीन दिनों तक घोर संप्राम के बाद राजकुमार बत्सगी ने कुर्जुंभ का बध किया तथा सुनन्दा तथा उसके दो भाइयों को मुक्त किया। श्रन्ततः बत्सगी ने सुनन्दा का पाणिग्रहण किया श्रीर उसके साथ सुरम्य प्रदेश के प्रासाद में तथा प्रवृत शिखरों पर निवास करके बहुत

इसके राज्य में डाकू, चोर, दुष्ट, श्राततायी या भौतिक श्रापत्तियों का भय न था। इसके बारह पुत्र महाप्रतापी श्रीर गुणी थे।

# प्रांश्

वरस्त्री का ज्येष्ठ पुत्र प्रांशु गही पर बैठा। उसके और भाई आश्रित रहकर उसकी सेवा करते थे। इसके राज-काल में वसुन्यरा ने अपना नाम यथार्थ कर दिया; क्योंकि इसने ब्राह्मणादि को अनन्त धन दान दिये। इसवा कोष बहुत समृद्ध था।

## प्रजानि

प्रांशु के बाद के राजा को विष्णु ४ पुराण में प्रजानि एवं भागवत भें में प्रयति कहा गया है। यह महाभारत कि का प्रसन्धि है। यह महान् योद्धा था तथा इसने ऋनेक ऋसरों का संहार किया था। इसके पाँच पुत्र थे।

१. मार्कवडेय पुराया ११६।

२. माखवा में चन्वल की शाला नदी है। इसे कोग नेवुज या जामरिष क्ताते हैं। मन्दलाल दे पु० १४१।

३. मार्क्यदेय ११७।

४. विष्णु ४-३।

**५. भागवत ६-२-२**४।

६. महाभारत धरवमेथ ६-६४।

#### खनित्र

प्रजानि का ज्येष्ठ पुत्र खनित्र राजा हुआ। इसमें अनेक गुण थे। यह रात-दिन अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करता था। यह प्रार्थना किसी भी देश या काल में प्रजा प्रिय राजा के लिए आदर्श हो सकती है।

इसने श्रापने चारों भाइयों को विभिन्न दिशाश्चों में प्रेम से राज्य करने के लिए नियुक्त किया; किन्तु ऐसा करने सं उसे महा कष्ट उठाना पड़ा। जैसा कि हुमायूँ को श्रापने भाइयों के साथ दया का बर्ताव करने के कारण भोगना पड़ा। उसने श्रापने भाई शैरि, मुदावसु या उदावसु, सुनय तथा महारथ को कमशाः पूर्व दिख्ण, पश्चिम श्रीर उत्तर का श्राधिपति बनाया था।

शौरि के मत्री विश्ववेदी वे श्रपनं स्वामी से कहा—खिनत्र श्रापकी संतानों की चिता न करेगा। मत्री ही राज्य के स्तंभ हैं। श्राप मंत्रियों की सहायता से राज्य श्रधिकृत कर स्वयं राज्य करें। श्रपनं ज्येष्ठ भाई के शित श्रोरि कृतव्नता नहीं करना चाहता था। किन्तु मंत्रियों ने कहा—ज्येष्ठ श्रोर किनष्ठ का कोई प्रश्न नहीं हैं। यह पृथ्वी वीरभोग्या है। जो राज्य करने की श्रभिलाप कर, वही राज करता है। श्रतः शौरि मान गया। विश्ववेदी ने शेष तीनों भाइयों तथा उनके मंत्रियों की सहायता से पड्यंत खड़ा किया; किन्तु, सारा यरन विफल रहा श्रोर मत्री तथा प्ररोहित सभी नष्ट हो गये। ब्राह्मणों का विनाश सुनकर खिनत्र को श्रत्यन्त खेद हुश्रा। श्रतएव इसने श्रपने पुत्र चुत्र का श्रभिषेक किया तथा श्रपनी तीनों नारियों के साथ उसने वानप्रस्थ का अविन प्रहण कर लिया।

## क्षुप

यह वही ज़ुप है जिसके बारे में महाभारत अमें कहा गया है कि कृपाण तैयार होने पर मनु ने जन-रज्ञा के लिए उसे सबसे पहले ज़ुप को दिया तथा इच्वा के को ज़ुप से प्राप्त हुआ।

यह राजा श्रनेक यज्ञों का करनेवाला था तथा मित्र-शत्रु सबके प्रति समान न्याय करता था। यह षष्ठ भाग कर लेता था। इसकी स्त्री प्रपथा से इसे बीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

वीर को विष्णु पुराण में विश कहा गया है। निदनी विदर्भ राजकुमारी इसकी प्रिय भार्थी थी। इसके पुत्र को विविंशति कहा गया है। इसके राजकाल में प्रथ्वी की जन-संख्या बहुत

भाक्यदेय १६७-१२-१० । तुत्तना करें — २६-२२ । भाष्ट्रान्त्राक्षाचां ब्रह्मवर्चंसी जायतामिसन्राष्ट्रे राजन्यः इष्ट्यः ग्रूरो महारथो जायतां दोग्नी धेनुवींढानड्वानाशुः सिसः पुरिप्तयोषा जिल्लु रथेष्टाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षेतु फलिन्यां न कोषधयः प्रयन्तां योगचेमो नः कर्णताम् ॥

<sup>-</sup> वाजसनेथीसंहिता २६ २२

२. मार्कग्रहेय ११७-११८।

३. महाभारत १२-१६६।

४. यहाँ इचवाकु का उल्लेख प्रयुक्त है।

**<sup>₹.</sup> विल्यु पुराया ४-**१।

श्रधिक हो गई थी। घमसान युद्ध में यह वीर गति की प्राप्त हुआ। श्रतः इस पाते हैं कि जब कभी प्रथ्वी की जन-संख्या बहुत श्रधिक हो जाती है तब युद्ध या मौतिक ताप होता है जिससे जन-संख्या कम होती है।

### खनिनेत्र

विविश का पुत्र खिननेत्र भहायज्ञ कर्ना था। श्रपुत्र होने के कारण यह इस उद्देश्य से वन में चला गया कि श्राखंट-सगमांस से पुत्र प्राप्ति के लिए पितृयज्ञ करें।

्र महावन में उसने अकेले प्रवेश किया। वहाँ उसे एक हरिणी मिती जो स्वयं चाहती थीं कि मेरा बंध हो। पूछने पर हरिणी ने बतलाया कि अपुत्र होने के कारण मेरा मन संसार में नहीं लगता। इसी बीच एक दूसरा दिरण पहुँचा और उसने प्रार्थना की कि गण मुंक मार डालें; क्योंकि अनेक पुत्र और पुत्रियों के बीच मेरा जीवन भार-सा हो गया है। मानों में ध्यकती उवाला में जल रहा हूँ। अब संसार का कष्ट मुक्त सहा नहीं जाता। अब दोनों हरिण यज्ञ की बिल होने के लिए लड़ने लगे। राजा को इनसे शिचा मिती और वह घर लौट आया। अब इसने बिना किसी जीव की हत्या के ही पुत्र पान का यत्न किया। राजा ने गोमती नहीं के तट पर कठिन तप किया और इसे बलाश्व नामक पुत्र हुआ।

#### बलाश्व या करंधम

इसे सुवर्चस, विलाशव या सुबलाशव भी कहते हैं। खनित्र श्रोर इस राजा के बीच कहीं-कहीं विभूति या श्रातिविभूति भी श्रा जाता है। यह करंगम के नाम से ख्यात है, जो इसी नाम के ययातिसुत्र तुर्वसु को चौथी पीढ़ी में होनेवाले राजा से विभिन्न है।

जब यह गद्दी पर बैठा तब गद्दी के अन्य अधिकारी आग-बबूना हो गये। उन्होंने तथा अन्य सामन्तों ने आदर या कर देना बंद कर दिया। उन्होंने विश्वव मचाया तथा राज्य पर अधिकार कर लिया। अने में विद्रोदियों ने राजा को ही नगर में घेर लिया। अब राजा घोर संकट में था; किन्तु उसने साहस से काम लिया और मुक्के के आधात से ही शत्रुओं को परास्त कर दिया। पद व्याख्या के अनुसार उसके कर से उत्पन्न सेना ने शत्रुओं का विनाश किया; अनः उसे कर्यम कहते हैं। वीर्यचन्द्र की कन्या वीरा ने स्वयंवर में इसे अपना पति चुना।

#### अवोक्षित

करंधम के पुत्र अवीक्ति को अवीक्ती भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार यह महान राजा त्रेताशुग के आहि में राज्य करता था और अंगिएस इसका पुरोहित था। इसने सशाब नेदों का अध्ययन किया। इसकी अनेक स्त्रियाँ थीं।— हमधम, सुतानरा, सुदेनकन्या, गौरी, वित्तिप्ता, सुप्ता, बीर कन्या लीलावती, वीरभद दुहिता अणिभा, भीम सुता मान्यनती तथा

१ मार्कंगडेय पुराग ११६।

२. मार्वग्रहेय पुरास १२०।

३. महाभारत श्रश्वमेध १२-७६ ।

४. हरिवंश ३२, मत्स्यपुराया ४८।

५. मार्क्यडेय पुराग १२१।

६. महाभारत श्रश्वमेध ३-८०५।

दम्भपुत्री कुमुद्रती। जिन नारियों ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया, उनका इसने बतात् अपहरण किया!

एक बार यह विदिशा राज्यपुत्री वैशालिनी को लेकर भागना चाहता था। इस शठना से नगर के राजकुमार चिद् गये श्रीर दोनों दलों के बीच खुल्लम-खुल्ला युद्ध छिड़ गया। किन्तु इस राजकुमार ने श्रकेले ७०० चित्रय कुमारों के छक्के छुड़ा दिये तथापि श्रंत में कुमारों की श्रगणित संख्या होने के कारण इसे मात खाना पड़ा श्रीर यह बंदी हो गया।

इस समाचार की सुनकर करंघम ने ससैन्य प्रस्थान किया , तीन दिनोंतक घमासान युद्ध होता रहा तब कहीं जाकर विदिशा के राजा ने हार मानी । राजकुमारी कुमार अवीचित की में की गई; किन्तु उसने वैशालिनी की स्वीकार न किया । बार-बार ठुकराने जाने पर वैशालिनीन जंगल में निराहार निर्जल कठिन तपस्या आरंभ की । वह सृतप्राय हो गई । इसी बीच एक मुनि ने आकर उसे आत्महत्या करने से रीका और कहा कि भविष्य में तुम्हें एक पुत्र होगा।

श्रवीत्तित की मां<sup>2</sup> ने श्रपने पुत्र की किमिच्छक बन ( = क्या चार्ते हो | जिससं सबका मनोरथ पूरा हो ) करने की प्रेरित किया श्रौर इसने घोषणा वी कि में सभी की मुँहमाँगा दान हूँगा। मंत्रियों ने करंधम से प्रार्थना की कि स्राप अपने पुत्र से कहें कि तप छोड़कर पुत्रोत्पित्त करो । अवीत्तित ने इसे मान लिया। जब अवीत्तित जंगल में था तब एक दुष्ट राचस एक कत्या का अपहरण किये जा रहा था और वह चिल्ता रही थी कि में अवीत्तित की भार्या हूँ। राजकुमार ने राचस को मार डाला। तब राजकुमारी ने उसे बताया कि वह विदिशा के राजा की पुत्री, अतः अवीत्तित को भार्या है। फिर दोनों साथ रहने लगे। श्रौर अवीत्तित को उससे एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र का नाम मरुत हुआ। अवीत्तित पुत्र और भार्य के साथ घर लोड आया। करंधम अपने पुत्र को राज्य देकर जगल चला जाना चाहता था; किन्तु अवीत्तित ने यह कहकर राज्य तेना अस्वीकृत कर दिया कि जब वह स्वयं अपनी रच्ना न कर सका नो दूसरों की रच्ना वह कैसे करेगा।

#### मरुत

यह चक्रवर्ती सम्राट् के नाम से प्रसिद्ध है तथा प्राचीन काल के परम विख्यात षोडश ४ राजा में इसकी भी गणना है।

इसके विषय में परम्परा से यह सुयश चता आ रहा है कि ब्राइएंडिंड को दान देने में या यज्ञ करने में कोई भी इसकी समता नहीं कर सकता। श्रव भी लोग प्रतिदिन सनातन हिन्दू परिवार और मन्दिरों में प्रात: साथं उसका नाम मंत्र-पुष्प के साथ लेते हैं। संवर्ष ने उसे उत्तर हिमान्य से सुवर्ण लाने को कहा, जिससे उसके सभी यज्ञीय पात्र और भूमि सुवर्ण की ही बने। उसने हिमालय पर उशीर बीज स्थान पर श्रंगिरा संवर्ष को प्रोहिन बनाकर

<sup>1.</sup> मार्क्यडेय पुरास १२३।

२. सार्कंग्डेयपुराग् १२४-१२७।

३. महाभारत भश्वमेघ ४२३: द्रोण ४४।

४. मार्केयदेव प्रराण, १२६ अध्याय।

यज्ञ किया। कहा जाता है कि रावण ने महन को युद्ध करने या हार मानने की आह्वान किया। महत ने युद्धाह्वान स्वीकार कर लिया; किन्दु पुरोहित ने बिना यज्ञ समाप्ति के युद्ध करने से मना कर दिया। क्योंकि अपूर्ण यज्ञ से सारे वंश का विनाश होता है। अतः महत तो यज्ञ करता रहा और उपर रावण ने ऋषियों का खून खूब पिया। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने भी अश्वमेय यज्ञ के लिए महन के यज्ञावशेष को काप में लाया। संवत्त ने इसका महाभिषेकर किया और महत ने अरंगिरस संवत्त को अपनी कन्या में की।

इसके राजकाल में नागों है ने बड़ा ऊत्रम मनाया और वे ऋषियों को कह देने लगे। यतः इसकी मातामही वीरा न महत को न्याय और शान्ति स्थापित करने को भेजा। महत आश्रम मे पहुँचा और दुष्ट नागों का दहन आरम्भ कर दिया। इसपर नागों ने इसकी माँ भाविनी ( वैशालिनी) से अपने पूर्व वचन को याद कर नागों को प्राणदान देने का अनुरोध किया। वह अपने पति के साथ महत के पास गई। किन्तु महत अपने कर्त्त व्य पर डटा रहने के कारण अपने माँ-भाव का वचन नहीं माना। अब युद्ध अवश्यम्भावी था। किन्तु एक ऋषि ने बीच-बचाव कर दिया। नागों ने मृत ऋषियों को पुनजीवित किया और सभी प्रेम-पूर्व क खुशी-खुशी अपने-अपने घर लौट गये।

इसकी श्रमेक स्त्रियों श्रीं। पद्मावती, सौवीरी, सुकेशी, केकयी, सैरन्धी, वपुष्मती, तथा सुरोभना जो कमशः विदर्भ, सौवीर (उत्तरी सिंध श्रीर मृतस्थान), मगध, मद्र (रावी श्रीर चनाव का दोश्राब), केकय (व्यास व सतलज का द्वीप), सिन्धु, चेदी, (बुन्देत खगड़ श्रीर मध्य प्रदेश का भाग) की राजकन्या थीं। शृद्धावस्था में मान्याता ने इसे पराजित किया।

महत नाम के अन्य भी राजा थे जो इतने सुप्रसिद्ध न थे। यथा — करंधम का पुत्र आरेर ययाति के पुत्र तुर्वसु की पीढ़ी में पंचम, शर्शाबदु के वंश म पंचम । इनमें ज्येष्ठ निरुष्ट । गदी पर बैठा और इसके बाद 'दम' गदी पर बैठा।

#### दम

दशार्ण (पूर्वमालवा भूपाल सहित) के राजा चारुकर्ण की पुत्री सुमना ° ने स्वयंवर में दम की श्रपना पित बनाया। मद के महान द, विदर्भ के संकन्दन, तथा वपुष्मत चाहते थे

<sup>1.</sup> रामायस् ७-१८ । यह आक्रमस् संभवतः आन्ध्रों के उत्तरभारताधिकार की भूमिका थी।

२. ऐतरेय ब्राह्म प ५-२१।

**३. सहाभारत १२-**२२४।

४. मार्करहेय पुराय १३० प्रध्याय ।

**<sup>∤.</sup> वहीं**ं, १२१।

६. महाभारत १२-१८-६८।

७. विद्यु ४-१६।

म. मत्स्**यपुराया** ६४-**२**४ ।

मार्क्यदेयपुराख १६२ ।

१०. वहीं ,, १३३।

कि इस तीनों में से ही कोई एक सुमना का पाणि-पीइन करें। दम ने उपस्थित राजकुमारों श्रीर राजाओं से इसकी निन्दा की; किन्तु इन लोगों ने जब कान न दिया, तब इसे बाहुबल का श्रवसम्ब लेना पहा श्रीर निजयसच्यी तथा गृहसच्यी की लेकर वह घर लौटा। पिता ने इसे राजा बना दिया श्रीर स्वयं श्रपनी रानी इन्द्रसेना के साथ वानप्रस्थ ले विया। पराजित कुमार चपुष्पत ने वन में नरिष्यन्त की इत्या कर दी। इन्द्र सेना ने श्रपने पुत्र दम की इत्या का बदला लेने का संवाद भेजा। वपुष्मत की मारकर उसके रहामांस से दम ने श्रपने पिता का श्राद्ध किया।

## राज्यवद्ध न

वायु पुराण इसे राष्ट्रवर्द्ध कहता है। इसके राज्य में सर्वेदिय हुआ। रोग, अनावृष्टि और सर्पो का भय न रहा। इससे प्रकट है कि इसका जनस्वास्थ्य-विभाग और कृषि-विभाग पूर्ण विकसित था। विदर्भ राजकन्या मानिनी इसकी प्रिय रानी थी। एक बार पित के प्रथम स्वेतकेश को देखकर वह रोने लगी। इसपर राजा ने प्रजा-सभा को खुलाया और पुत्र को राज्य सेंपिकर स्वयं राज्य त्याग करना चाहा। इससे प्रजा व्याकुल हो उठी। सभी कामरूप के पर्वत प्रदेश में गुरु विशाल वन में तपस्या के लिए गये और वहाँ सूर्य रूजा के फल से राजा दीर्घायु हो गया।

किन्तु जब राजा ने देवा कि हमारी शेष प्रजा मृत्यु के जाल में स्वामाविक जा रही है, तब उसने सोचा कि मैं ही अकेते पृथ्वी का भोग कब तक कहाँगा। राजा ने भी घोर तपस्या आरंभ की और इसकी प्रजा भी दीर्घायु होने लगी अर्थात् अकाल मृत्यु न होने के कारण इसके काल में लोग बहुत दिनों तक जीते थे। अतः कहा गया है कि राज्यवर्द्धन का जन्म अपने तथा प्रजा के दीर्घायु होने के लिए हुआ था। इससे स्पष्ट है कि राजा को प्रजा कितनी प्रिय थी तथा प्रजा उसे कितना चाहती थी। इसके बाद सुधृति, नर, केवल, बंधुमान, वेगवान सुध और तृण्विंदु कमशः राजा हुए।

# तृएविंदु

इसने श्रतम्बुषा ४ को भार्या बना कर उससे तीन पुत्र श्रीर एक कन्या उत्पक्त की। विशाल, श्रून्य विंदु, धूमकेतु तथा इडविडा ५ या इलाविला। इस इलाविला ने ही रावण के पितामह पुलस्त्य का त्रालिंगन किया। तृण्विंदु के बाद विशाल ६ गदी पर बैठा। श्रीर वैशाली नगर उसी ने श्रपने नाम से बताया। इस वंश का श्रंतिम राजा था सुमित जिसका राज्य क • सं० ३६४ में समाप्त हो गया। संभवतः यह राज्य मिथिला में संमग्त हो गया।

१. मार्कंगडेयपुराण १२४।

२.,, ,, १३५ छौर १३६ ।

३.,, ,, १०६-११० द्यध्याय ।

४. गरुड़ १-१३म-११; विष्णु ४-१-१म; भागात ६-१-३१ ।

४. महाभारत ३-८६।

६. वायु मर्-१४-१७; ब्रह्मायड ३-६१-१२; विष्णु ४-१-१म; रामायया १-४७-१२; भागवत १-२-११।

#### अप्टम अध्याय

## लिच्छवी गणराज्य

लिच्छवी शब्द के विभिन्न रूप पाये जाते हैं — लिच्छिवी, लेच्छिवि, लेच्छिद तथा निच्छिवि। पाली प्रत्यों में प्रायः तिच्छिवि पाया जाता है, किन्तु महावस्तु अवदान भें में लेच्छिवि पाया जाता है जो प्राचीन जैन धर्म-प्रत्यों २ के प्राकृत लेच्छिद का पर्याय है। कौटिल्य अर्थशास्त्र 3 में लिच्छिविक रूप पाया जाना है। मनुस्मृति ४ की कश्मीरी टीका में लिच्छिवी, मेधातिथि, और गोविन्द की टीकाओं में लिच्छिवी तथा वंगटीकाकार कुल्तुक भट्ट ने निच्छिवि पाठ लिखा है। १५वीं शती में वंगाचर में 'न' और 'ल' का साम्य होने से लि के बदले नि पढ़ा गया। चन्द्रगुप्त प्रथम की मुद्दाओं 'पर बहुववन में लिच्छिवी। पाया जाता है। अनेक गुप्ताभिलेखों में लिच्छिवी रूप मिलता है। सक्त्रगुप्त के 'भितरी' अभिलेख को लिच्छिवी रूप पाया जाता है। हुयेम संग ९ इन्हें लि चे पो कहता है जो लिच्छिवि का ही पर्याय है।

#### अभिभव

विसेंट आर्थर स्मिथ ° के अनुसार लिच्छिवियों की उत्पत्ति तिब्बत से हुई; क्योंकि लिच्छिवियों का मृतसंस्कार और न्याय ° पद्धित तिब्बत के समान है। किन्तु लिच्छिवियों ने यह परम्परा अपने वैदिक ऋषियों से प्राप्त की। इन परंपराओं के विषय में अथर्ववेद ° कहता है—हे अगिन! गड़े हुए को, फॉके हुए को, अगिन से जाते हुए को तथा जो डाले पड़े गये हैं,

- १. महावस्तु, सेनार्ट सम्पादित पृ० १२४४।
- र. सेकंड बुक भाफ इस्ट, भाग २२ ए० २६६ तथा भाग ४४ श्रंश २ ए० ३२१, टिप्पणी ३ ( सूत्रकृताङ्ग तथा कल्पसूत्र )।
  - ३. कौटिल्य ११-१।
  - ४. सनु १०-२२।
- ४. एज आफ इम्पीरियल गुप्त, राखाल दास बनर्जी, काशी विश्वविद्यालय १६६५, पृ० ४।
  - ६. फ्लीट का गुप्ताभिलेख भाग ३, ए० २०,४३,५०,४३।
  - ७. वहीं पृष्ठ २४६।
  - म बुद्धिस्ट रेकार्ड आफ वेस्टर्न वर्ल्ड, वीत सम्पादित भाग २, पृ० ७३।
  - इचिड्यन पेंटिक्वेरी १६०६, ए० २३३।
  - १०. एशिय।टिक सोसायटी बंगाल का विवरण १८६४, पृ० ४ शर्चन्द्र दास ।
  - 19, अथर्ववेद १८-२-३४।

उन्हें यज्ञभाग खाने को लात्रो। गाइने की प्रथा तथा उच स्थान पर मुर्दी को रखने की प्रथा का उल्लेख श्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र १ में भी मिलता है।

बैराली की प्राचीन-न्याय पद्धति श्रीर आधुनिक लासा की न्याय-पद्धति की समता के विषय में हम कह सकते हैं कि तिब्बतियों ने यह सब परम्परा श्रीर अपना धर्म लिच्छिवियों से सीसा, जिन्होंने मध्यकाल में नेपात जीता श्रीर, वहाँ बस गये श्रीर वहाँ से श्रागे बदकर तिब्बत को भी जीता श्रीर वहाँ भी बस गये। श्रिपतु प्राचीन बौद्धकाल में तिबंबत की सभ्यता का ज्ञान हमें कम ही है। इस बात का ध्यान हमें तिब्बती श्रीर पाली साहित्य से प्राप्त लिच्छवी परंपराश्रों की तुलना के लिए रखना चाहिए।

सतीश चन्द्र विद्याभूष्या ने पारिसक साम्राज्य के निसिव श्रौर मनु के निच्छवि के शब्द साम्य की पाकर यह निष्कर्ष निकाला कि लिस्ड्रिबियों का मूल स्थान फारस है श्रौर ये भारत में निसिवि नगर से प्राय: ४१ वि सं पूर्व या किल-संवत् २५ व में श्राये। लिस्ड्रिबियों को दारावयुस (२५ व से २६१६ क सं तक ) के अनुयायियों से मिलाना किन है; क्योंकि लिस्छ्रवी लोग बुद्ध निर्वाण के (क क सं ० २५ ५ व ) पूर्व ही सभ्यता श्रौर सश की उच्च कोटि पर थे। अपितु किसी भी प्राचीन प्रथ में इनके विदेशी होने की परंपरा या उल्लेख नहीं है।

## वात्य क्षत्रिय

मनु कहता है कि राजन्य बारय से मलल, मलल, लिच्छिव, नट, करण, खश श्रीर दिवड की उत्पत्ति हुई। श्रिभिषिक राजा का वंशज राजन्य होता है तथा मनु के श्रनुसार बात्य वे हैं जो समान वर्ण से द्विजाति की संतान हो। किन्तु जो स्वधर्म विमुख होने के कारण सावित्री पतित हो जाते हैं। इनके चित्रय होने में शंका नहीं है; किन्तु मनु के बताये मार्ग पर चत्तने में ये कहर न थे। मनु का बताया मार्ग सार्ग संसार के कल्याण के लिए हैं तथा सभी लोग इसी श्राहरों का पालन करने की शिक्षा लें।

हम जानते हैं कि नाभाग और उसके वंशज वैश्य घोषित किये गये थे; क्यों कि नाभाग ने ऋषियों की आज्ञा के विरुद्ध एक वेंश्य कन्या का पाणिप्रहण किया था। यद्यपि यह कन्या चित्रय रक्त की थी। विवाह के समय उसने अपना यह परिचय न दिया; किन्तु जब इसका पुत्र भलन्दन इसके पित को राज्य सौंपने लगा तब वैश्य कन्या ने बताया कि मैं किस प्रकार चित्रय वंश की हूँ। इसके पुत्र भनन्दन का भी चित्रयोचित संस्कार न हुआ; क्यों कि वैश्या-पुत्र होने कारण यह पतित माना जाना था। अतः वैशाली साम्राज्य के आरंभ से ही इस वंश के कुछ राजा ब्राझणों की दृष्टि में पतित या बारय समक्ते जाते थे; अतः उनके वंशज बारय चित्रय माने जाने लगे। अपितु लिच्छ्यों लोग, अब्राझण संप्रदाय, जैन और बौद्धों के प्रमुख नेता थे। भारतीय जनता विदेशियों को, विशेषतः ब्राह ए। विद्वेषियों को, ब्राह्म चित्रय मी स्वीकार नहीं करती।

१. श्रापस्तंब १-८७।

२. इंडियन प्रेंटिक्वेरी १६ म, पृ० ७०।

**३. मनु—१०-२२**।

४. अमरकोष २-म-१; २-७-४३; पाणिति ४-१-११७ राजस्व सुरादवत् ।

४. मनु १०-२०।

मनु २-१७ तथा डाक्टर भगवान् दास का पुँ सियंट वरसेस माडने साइंटिं फिक सोसलिजम देखें।

## लिच्छवी क्षत्रिय थे

जब वैशाली के लिच्छिवियों ने सुना कि कुसीनारा में बुद्ध का निर्वाण हो गया तब उन्होंने मल्लों के पास संवाद भेजा कि भगवान बुद्ध चित्रय ये और हम भी चित्रय हैं। महाली नामक एक लिच्छिवी राजा कहता है कि जैसे बुद्ध चित्रय हैं, उसी तरह मैं भी चित्रिय हूँ। यदि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो सकतो है और वे सर्वज्ञ हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता ? चेटक वेशाली का राजा था और इसकी बहन त्रिशता, जो वर्द्ध मान महावोर की माला थी, सर्वदा चित्रयाणी कहकर श्रमिहित की जाती है।

रा काहिल 3 सुनङ्ग, सेत्सेन का उल्लेख करता है श्रीर कहता है कि शाक्यवंश (जिसमें बुद्ध का जनग्रहुश्या था) तीन श्रशों में विभाजित था। इन तीन शाखाओं के प्रमुख प्रतिनिधि थे महाशक्य, लिच्छवी शाक्य, तथा पार्वतीय शाक्य। न्याङ्किस्तनपो तिब्बत का प्रथम राजा लिच्छवी शाक्यवंश का था।

जब बुद्ध महामारी को दूर करने के लिए वैशालो गये तब वहां के लोगों को वे सर्वथा 'विस्षिष्ठ।' कहकर संबोधन है करते थे। मौक्षल्यायन से जब पूछा जाता है कि आजातशत्रु के प्रति लिच्छिवियों को कहाँ तक सफलता मिलेगी, तब वह कहता — विष्ठगीत्र ! तुम लोग विजयी होगे। महावीर की माता त्रिशला भी विस्ष्ठगीत्र की थी। नेपाल वंशावली में लिच्छिवियों को सूर्यवंशी बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि लिच्छवी विष्ठगीत्रीय (दार्शनिक विचार) चृत्रिय थे।

बौद्ध टीकाकारों दे ने लिच्छिवियों की उत्पत्ति का एक काल्पनिक वर्णन दिया है। बनारस की रानी से मांस पिंड उत्पन्न हुआ। उसने उसे काष्ट्रपंजर में डालकर तथा मुहर करके गंगा में बहा दिया। एक यित ने इसे पाया तथा काष्ट्रपंजर में प्राप्त मांस-पिंड की सेवा की जिससे यमल पैदा हुए। इन सबों के पेट में जो कुछ भी जाता था स्पष्ट दीख पड़ता था मानों पेट पारदर्शी हो। अतः वे चर्मरहित (निच्छिति) माजूम होते थे। कुछ लोग कहते थे, इनका चर्म इतना पतना है (लिनाच्छिति) कि पेट या उसमें जो कुछ अन्दर चला जाय, सब सिला हुआ जान पड़ता था। जब ये सयाने हुए तब अन्य बालक इनके साथ, लड़ाका होने के कारण, खेलना पसन्द नहीं करते थे, अतः ये वर्जित समभे जाते थे (वर्जितब्बा)। जब ये १६ वर्ष के

१. महा-परिनिवाणसुत्त ६-२४; दीघनिकाय भाग २, ए० ६६१ ( भागवत संपादित )। तुक्कना करें -- भगवापि खत्तियो श्रहमपि खत्तियो।

२. सुमंगल विलासिनी १-३१२. पाली टेक्ट सोसायटी।

ই. लाइफ आफ बुद्ध एयड अर्ली हिस्ट्री आफ हिज आहर, शुढबिल राकाहिल जिलित लन्दन १६०७ ए० २०३ नोट (साधारण-संस्करण)।

४ महावस्तु १-२८३ ।

४. राक'हिल ए० **६७**।

सेफड बुक भाफ इस्ट भाग २२, पृ॰ १६६।

७. इंडियन ऐंटिक्वेरी भाग ३७, ए० ७६-१०।

म. मिर्फिमनिकाय टीका १-२४म; खुद्दक पाठ टीका ए० १४म-६०; पाखी संज्ञाकोच २-७म१।

हुए, तब गाँववालों ने इनके लिए राजा से भूमि ले दी। इन्होंने नगर बसाया श्रीर श्रापस में विवाह कर लिया। इनके देश की बज्जि कहने लगे।

इनके नगर को बार-बार विस्तार करना पड़ा। श्रतः इसका नाम वैसाली पड़ा। इस दन्त-कथा से भी यही सिद्ध होता है कि लिच्छवी चित्रय थे। लिच्छवी शब्द का व्याकरण से साधारणनः व्युत्पत्ति नहीं कर सकते; अतः जब ये शिक्तशाली और शिसद्ध हो गये, तब इनके लिए कोई शाचीन परम्परा रची गई।

जायसवान के मन में निच्छवी शब्द लिच्छु से बना है और इसका त्रार्थ होता है—लिच्छु (लिचु ) का वंशज । लिच्च का अर्थ होता है लच्चगिरार और निचु और निच्च आपस में मिलते हैं । संभवतः यह नाम किसी गात्र विशेष चिह्न का दोनक है ।

#### वज्जी

ये लिच्छवी तंभयतः महाकाव्यों और पुराणों के ऋत हो सकते हैं जो प्रायः पर्वतीय थे, और जो नेपाल तथा तिब्बत की उत्तय हा में बदते थे। ऋत् शब्द का परिनर्तन होकर लिच्छ हो गया, अतः इस वंश के लेग लिच्छई या निच्छवी कहलाने लगे। ऋत् शब्द का अर्थ भातु, भयानक जानवर और तारा भी होता है। प्राचीन काल में किसी भयानक जन्तु विरोषतः सिंह (केसरी, वृजिन ४) के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था। सिंह शिक्त का द्योतक है। इसी कारण लिच्छवियों ने सिंह को अपनी पताका का चित्र चुना, जिसे बाद में शिश्चानाों और गुप्तों ने भी अहण किया। लंग का न'म भी सिंह (विजय सिंह) के नाम पर सिंहल पड़ाण। प्राचीन काल में भी तृपविन्दु के राज्य-काल में वैशानी के लोगों ने लंका को उपनिवेश बनाया था। भगवान महावीर का लांच्छन भी सिंह है। इससे सिंह होता है कि वृजि ऋत् वंश के है। कथानक में इन निच्छवियों को फगड़ा तृ बनाया गया है। किन्तु वर्जित का अपश्रंश वर्जि होगा, न कि वृजि, जो रूप प्रायः पाया जाना है। इन्हें बृजिन या वज्जी संभवतः इसलिए कहते थे कि ये अपने केशों को विशेष हप से सँवारते थे। सिंह का आयाल सुन्दर और शुँ घराला होता है। शनपथ ब्राह्मण कहना है कि प्रस्तर चित्रय जानि का द्योतक है यौर सायण कहना है—शिर के बालों को स्वरर की ओर सँवारने को प्रस्तर कहते हैं। हो सकता है विज्ञयों के धुंधराल केश भी उसी प्रकार सँवार जाने हों।

विमल चरण लाहा का प्राचीन भारतीय चित्रयवंश, (कलकत्ता) १६२३ पृ०३३ ।

२. हिन्दू पालिटी - जायसवाल ( १६२४ ) भाग ६, पृ० १८६ ।

३. उगादि ३-६६, ऋषति ऋषिगती ।

४. धमरकोष वेशोऽपि वृजिनः।

**४. दीपवंश** ६-३।

इ. इ.व. भी चम्पारण के जोगों को थारू वज्जी कहते हैं, ज विश्यां विश्यां कि सो ६ १६१।

७. शतपथ बाह्यण १-३-४-१०; १-३-३ ७ वैदिक कोष, लाहौर प० ३३४।

प्रतिच्छात्रा करें — उद्ध बद्ध केश संघात्मक ।

#### गएराज्य

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसके गणराज्य की स्थापना कब हुई। किन्तु इसके संविधान के सविस्तर अध्ययन से ज्ञात होता है कि बजी संघ की स्थापना विदेह राजवंश की हीनावस्था और पतन के बाद हुई होगी तथा इसके संविधान-निर्माण में भी यथेष्ट समय लगा होगा। यदि वैशाली साम्राज्य पतन के बाद ही संघराज्य स्थापित हुन्ना होता तो इसका प्रधान या इसकी जनता महाभारत युद्ध में किसी-न-किसी पत्त से अवस्य भाग लिये होती। जिस प्रकार प्राचीन युनान में राजनीतिक परिवर्त्त न हुए, ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी राज्य परिवर्त्त न होते थे।

राजाओं का अधिकार सीमिन कर दिया जाना था और राजा के उत्तर इतने श्रंद्वश लगा दिये जाते थे कि राजपद केवल दिखावे के लिए रह जाना था और राजशिक दूधरों के हाथ में चली जानी। महाभारत में वैशानी राजा या जनना का कहीं भी उल्लेख नहीं; किन्तु, मह्नों का उल्लेख है। संभवत: वैशाली का भी कुद्र भाग मल्लों के हाथ था; किन्तु अधिकांश विदेहों के अधीन था। हम बुद्ध निर्भाण के प्राय: दो सौ वर्ष पूर्व संघ-राज्य की स्थापना क० सं० २३५० में मान सकते हैं। अजातशत्रु ने इसका सर्वनाश क० सं० २५७६ में किया।

लिच्डिवियों का गण-राज्य महाशिक्षशाली था। गण-राज्य का प्रधान राजा होता था तथा अन्य अधिकारी जिसे जनता चुनती वे ही शासन करते थे। इनका बल एकता में था।

ये त्रपने प्रतिनिधि, संघ श्रीर स्त्रियों को महाश्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। जब मगध के महामंत्री ने बुद्ध से प्रश्न किया कि विज्ञियों के ऊपर आक्रमण करने पर कहाँ तक सफलता मिलेगी तब उस समय के बुद्ध वाक्य असे भी इस कथन की पुष्टि होनी है।

#### संविधान

जातकों भें इन हो गणराज्य कहा गया है। इसके प्रधान अधिकारी कीन थे—राजा, उपराज और सेनापित। अन्यत्र भागातारिक भी पाया जाता है। राज्य ७००० वासियों के हाथ में था। ये ही कमशः राजा उपराज, सेनापित और भागातागरिक होते थे। किन्तु कुल जन सँख्या १,६८,००० थी। अपितु हो सकता है कि ७००० ठीक संख्या न हो जो राज्य-परिषद् के सदस्य हों। यह कल्पित संख्या हो सकती है और किसी तांत्रिक उद्देश्य से सात का तीन बार प्रयोग किया गया हो।

१. पालिटिकल हिस्ट्री श्वाफ ऐंशियंट इंगिडया पृ० १०२।

२. महाभारत २-२६-२०।

३. सेक्रेडबुक भाफ इस्ट ११-३-६ ; दीघनिकाय २-६०।

४. जातक ४-१४८।

४. अत्य कथा ( जर्नेल प्शियादिक सोसायटी आफ बंगाल, १८३८ ), पृ० ६६३ ।

६. जातक १-१०४।

७. वहीं ,,

८. महावस्तु १, ए० २४६ घीर २७१।

प्राचीन युनानी नगर राज्य में लोग प्रायः स्पष्टतः अपना मत प्रकट करते थे; क्योंकि अधिकांश युनानी राज्यों का जेत्रफल कुछ वर्ग भीतों तक ही सीमित था। वैशाली राज्य महान था और इसकी जन-संख्या विस्तीर्ग थी। यह नहीं कहा जा सकता कि महिला, बालक, खुद्ध और पापियों को मतदान का अधिकार था या नहीं। यह सत्य है कि भारत में दास में ये और मेगास्थनीज भी इसकी पुष्टि करता है। किर भी यह कहना कठिन है कि ७००७ संख्या प्रतिनिधियों के जुनाव की थी या प्रकट जुनाव की। किन्तु हम सत्य सं अधिक दूर न होंगे, यि कह्पना करें कि परिवारों की संख्या ७७०७ और लोगों की संख्या १,६८,०००। इस दशा में प्रति परिवार २५ लोग होंगे। हो सकता है कि प्रति परिवार से एक प्रतिनिधि जन-सभा के के लिए जुना जाता हो।

घर के तुच्छ काम प्रायः दास या वर्णशंकर करते थे। ये ही कारीगर और गाँवों में सेवक का काम भी करते थे। प्रधिक कुशल कारीगर यथा रथ-निर्माता सुत इत्यादि श्राये वंश के थे भीर समाज से बहिष्कृत न थे। कृषक दास प्रायः श्रुद्ध था जो गाँव का श्रविकांश अस कार्य करता था और श्रन्न का दशांश श्रवनी मजदूरी पाता था।

सात प्रकार के दास ये हैं — युद्ध दंदी, भोजन के लिए नित्य श्रम करनेवाले, घर में उत्पन्न दास, कृत दास, दत्त-दास, चंश परम्परा के दास तथा जिन्हें दास होने का दंड मिला है। वीर योद्धा भी बंदी होने पर दास हो सकता है। दास चरवाहा या व्यापारी हो सकता है; यदि सेवा से घपना पेट पालन न कर सके। कृषकों की श्रेणी में श्रिषकांश दास ही थे। दास के पास कुछ भी घपना न था। वह शारीरिक श्रम के रूर में कर देता था; क्योंकि उसके पास धन न था। दासों की आवश्यकता प्रत्येक गृह में पारिवारिक कार्य के लिए होती थी। किन्तु दास साधारणतः परचात्य देशों की तरह खान, बागान श्रीर गृहों में निराश्रय के समान नहीं रखे जाते थे। जातकों में दासों के प्रति दया का भाव है। वे पढ़ते हैं, कारीगरी सीखते हैं तथा घन्य कार्य करते हैं।

श्रमक या मजदूर किसी का इथकंडा नथा यद्यपि उसे कदाचित्काल बहुत श्रधिक श्रम भी करना पड़ता था। गाँवों का श्रधिकांश कार्य दास या वंश परम्परा के कारीगर करते थे, जो परम्परा से चली श्राई उपज के श्रंश को पाते थे। इन्हें प्रत्येक कार्य के लिए श्रलग पैसा न मिलता था। सभी श्रम का महत्त्व सममते थे श्रीर बड़े-छोटे सभी श्रम करते थे जिससे श्रधिक श्रन पेदा हो। श्रतः हम कह सकते हैं कि भारत में दास प्रथा न थी श्रीर वैशाली संघराज्य में सभी को मतदान का श्रधिकार था।

इस सम्बन्धमें विस्तार के लिए लेखक का 'भारतीय श्रम-विधान' देखें।

१. यूनानी कहते हैं कि भारत में दास-प्रथा ब्रज्ञात थी या ब्रोनेसिफीटस के ब्रनुसार मुसिकेनस राज्य में (पतंजित महाभाष्य, ४०६०६ का मौषिकर = उत्तरी सिंघ) दास प्रथा न थी। दासों के बदले वे नवयुवकों को काम में लाते थे। यद्यपि मनु (७०४३४) ने सात प्रकार के दास बतलाये हैं; किन्तु उसने विधान किया है कि कोई भी ब्रार्य सशूद्ध दास नहीं बनाया जा सकता। दास ब्रपने स्वामी की सेवा के ब्रितिस्त ब्रिजित धन से ब्रपनी स्वतंत्रता पा सकता था तथा बाहर से भी धन देकर कोई भी उसे मुक्त कर सकता था। यूनान से भारत की दास प्रथा इतनी विभिन्न थी कि लोग इसे ठीक से समम नहीं पाते।

## स्वतंत्रता समता एवं भ्रातृत्व

स्वतंत्रता का श्रर्थ है कि हम ऐसी परिस्थित में रहें जहाँ मनुष्य अपनी इच्छाओं का महान् दास हो, सभ्यता का अर्थ है कि किशी विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग नियम न हो तथा सभी के लिए उन्तित के समान द्वार खुते हों तथा आतृत्व का अर्थ है कि लोग मिलकर समान आनन्द, उत्सव और व्यापार में भाग लें। इस विचार से हम कह सकते हैं कि वैशानी में पूर्ण स्वतंत्रता, सभ्यता और आतृत्व था। वैशानी के लोग उत्तम, मध्यम तथा बृद्ध या ज्येष्ठ का आदर करते थे। सभी अपनेकी राजा सम्भते थेरे। कोई भी दूसरों का अनुयायी बनने की तैयार न था।

## अनुशासन-राज्य

उन हिनों मे वैशाली मे अनुशासन का राज्य था। इसका यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति तिना किसी अनुशासन के विशिष्ट अनुशंग करने पर ही दण्ड का भागी हो सकेगा। उसके लिए उसे साधारण नियम के अनुशार राधारण कंटक शोधन सभा के संमुख अपनी सकाई देनी होनी थी। कोई भी व्यक्ति अनुशासन से पर न था। किन्तु सभी राज्य के साधारण नियमों से ही अनुशासित होते थे। विधान के साधारण निर्दात न्यायनिर्णयों के फनस्वरूप थे, जो निर्णय विशिष्ट न्यायाज्ञयों के सम्मुव व्यक्तिगत अधिकारों की रच्चा के निष् किया जाता था। वैशाजी में किसी भी नागरिक की दोषी माना नहीं जा सकता था जवतक कि सेनापति, उपराज और राजा विभिन्न रूप से बिना मतभेद के उसे दोषी न बतावें। प्रधान के निर्णय का लेखा साववानी से रखा जाता था। न्याय के लिए सिवहित कचहरी होती थी तथा अष्टकुत्त (जूरी) पद्धित भी प्रचलित थी।

## व्यवहार-पद्धति

वैशाली संघ बौद्ध धर्म के बहुत पूर्व स्थापित हो चुका था; अत: बुद्ध ने स्वभावतः राजनीतिक पद्धित को अपने रंघ के लिए अपनाया। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध संघ ाजनीतिक संघ का अनुकरण है। किन्तु हमे राजनीतिक संघ का निश्चित वर्णन नहीं मिलता? यदि बौद्ध धर्म संघ सं धांमक विशेषताओं को हटाकर उसकी संघ पद्धित का अध्ययन करें तो हमे गणराज का पूर्ण चित्र मिन सकेगा। प्रत्येक सदस्य का एक नियत स्थान होता था। नित्त को तीन बार सभा के सामने रखा जाता था तथा जो इस (नित्त) क्राप्त से सहमत न होते थे, वे ही बोतनं के अधिकारी सममें जाते थे। न्यूनतम संख्या पूर्ण कोरम पद्धित का पालन कड़ाई से किया जाता था। एक पूरक इसके लिए नियुक्त होना था। वह उचित संख्या पूरा करने का भार लेता था। छन्द (मतदान) निःशुक्त और स्वतंत्र रूप से दिया जाता था। गुप्त रूप से मत प्रकट करना साधारण नियम था तथा सभा के विवरण और निर्णय का आले ब सावधानी से रखा जाता था। काशी स्थाद जायसवाल ने इन विषयों का विवेचन विशाद रूप में किया है और हमे इन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं।

१. प्रामर श्राफ पोलिटिक्स, लास्कीकृत ए० १४२,११२-३।

स. जािलत विस्तर नतीय श्रध्याय ।

३. डाइसी का इंट्रोडक्सन दु दी स्टडी ग्राफ दी ला ग्रॉफ कंस्टीट्यूशन पृ० १६ म इस्यादि। ४. हिंदू पालिटी, जायसवाल-लिखित, १६२४ क्लक्सा।

### नागरिक-अधिकार

वैशाली के रहनेवालों को शृजि कहते थे तथा दूसरों को शृजिक कि कहते थे। कौटल्य के अनुसार वृजिक वे थे जो वेंशाली-संघ के मक्त थे। चाहे वे वेशाली-संघ राज्य के रहनेवाले भन्ने ही न हों। वृजिक में वेशाली के वासी तथा अन्य लोग भी थे, जो साधारणतः संघ के भक्त थे।

# विवाह-नियम

वैशाली के लोगों ने नियम बनाया था कि प्रथम मंडल में उत्पन्न कन्या का विवाह प्रथम ही मंडल में हो ; द्विनीय और तृतीय मंडल में नहीं। मध्यम मंडल की कन्या का विवाह प्रथम एवं द्वितीय मंडल में हो सकता था, किन्तु तृतीय मंडल की कन्या का विवाह किसी भी मंडल में हो सकता था।

श्रिपतु किसी भी कन्या का विवाह वैशाली संघ के बाहर नहीं हो सकता था। इससे प्रकट है कि इस प्रदेश में वर्ण विभेद प्रचलित था।

### मगध से मैत्री

वैशाली के राजा चेटक की कन्या चेल्लना का विवाह सेनीय विविधार से हुआ था। इस श्रीमदा श्रीर मछा नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध साहित्य में इसे वेदेही कहा गया है। बुद्ध बोष श वेदेह का अर्थ करता है—'बौद्धिक प्रेरणा वेदेन ईहित।' इसके अनुसार वेदेह का अर्थ विदेह की रहनेवाली मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि जातक श परम्परा के अनुसार अजातशत्रु की मां कोसल-राज प्रसेनजित की बहन थी।

विदेह राज विरूप का मंत्री साकल रेप अपने दो पुत्र गोपाल और सिंह के साथ वैशाली आया। कुछ समय के बाद साकल नायक चुना गया। उसके दोनों पुत्रों ने वैशाली में विवाह किया। सिंह की एक कन्या वासवी थी। साकल की मृत्यु के बाद सिंह नायक नियुक्त हुआ। गोपाल ने ज्येष्ठ होने के कारण इसमें अपनी अप्रतिष्ठा समसी और वह राजगृह चला गया और विम्बिसार का मुख्य अमात्य बना। विम्बिसार ने गोपाल की आतृजा वासवी का पाणिप्रहण

- १. पाखिनि ४-२-१३१।
- २. श्रथेशास्त्र ११-१।
- ३. पाणिनि ४-३-१४-१००।
- ४, पाशिनि ४-३-८६-६० l
- ४. राकहिला पृ०६२।
- ६. सेकेड बुक आफ इस्ट भाग १२ भूमिका पृष्ट १३ ३
- ७. वही पृष्ठ १३, टिप्पणी ३।
- म. बुक श्राफ किड़ेड सेयिंगस १-३**म** टिप्पणी।
- ६. संयुक्त निकाय २-२१८।
- १०. वहीं २-२ ४-५।
- ११. फासबता ३-१२१; ४-३४२।
- १२. राकहिला प० ६६-६४।

किया। यह वासवी विदेह वंश की थी। आतः वैदेही कहलाई। राय चौधुरी का मत है कि इस विशेषण का आधार भौगोलिक है। यह विदेह के सभी चित्रिय वंश या उत्तर बिहार के सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे विदेह से उनका कोई संबंध भले ही न रहा हो। आचारांग र सूत्र में कुएड प्राम वैशाली के समीप विदेह में बतलाया गया है।

#### अभयजन्म

अम्बापाली एक लिच्छवी नायक महानाम की कत्या थी। वैशाली संघित्यम के अनुसार नगर की सर्वाक्त सुन्दरी का विवाह किसी विशेष व्यक्ति से न होता था; बल्कि वह सभी के उपभोग की सामग्री समभी जाती थी। अतः वह वाराक्ष्तना हो गई। विश्विसार ने गोपाल के मुख से उसके रूप-यौवन की प्रशंसा सुनी। यद्यपि लिच्छवियों से इसकी पटती न थी, तथापि विश्वसार ने वैशाली जाकर सात दिनों तक अम्बापाली के साथ आनन्द भोग किया। अम्बपाली को एक पुत्र हुआ, जिसे उसने अपने पिता विश्वसार के पास मगध भेज दिया। बालक बिना डर-भय के अपने पिता के साथ चला गया। इसीसे इसका नाम अभय पड़ा। देवदत्त मंडारकर के मत में वैदेही के साथ यह वैवाहिक सम्बन्ध विश्वसार और लिच्छवियों में युद्ध के बाद संधि हो जाने के फलस्वरूप था। अभय में लिच्छवियों का रक्त था; अतः लिच्छवि इसे बहुत चाहते थे। इसी कारण अजातशत्र ने लिच्छवियों के विनाश का प्रण किया; क्योंकि यदि लिच्छवी अभय का साथ देते तो अजातशत्र के लिए राज्य प्रप्ति टेढ़ी खीर हो जाती।

## तीर्थ-विवाद

गंगा नदी के तट पर एक तीर्थ प्राय: एक योजन का था। इसका श्राधा भाग लिच्छि वियों के श्रोर श्राधा श्रजातशत्र के श्रीधकार में था; जहाँ उसका शासन चलता था। इसके श्रमतिद्र ही पर्वत के पास बहुम्ल्य रत्नों की खान थी, जिसे लिच्छ वी कि लुट लेते थे श्रोर इस प्रकार श्रजातशत्र को बहुत चिति पहुँचाते थे। जन-संख्या में लिच्छ वी बहुत श्रधिक थे, श्रात: श्रजातशत्र ने वैमनस्य का बीज बोकर उनका नाश करने का विचार किया।

जिस मनुष्य ने पद श्रौर पराक्रम के लोभ में अपने पिता की सेवा के बक्ले उसकी प्राया-इत्या करनी चाही, उससे पिता के संबंधियों के प्रति सद्भाव की कामना की श्राशा नहीं की जा सकती। उसे प्रारम्भ से ही प्रतीति होने लगी कि हमारे मगध-राज्य-विस्तार में लिच्छवी महान् रोड़े हैं; श्रत: अपनी साम्राज्याकांचा के लिए विजयों का नाश करना उसके लिए श्रावश्यक हो गया।

१. पार्जीटिकज हिस्ट्री भाफ ऐंसियंट इण्डिया ( चतुर्थं संस्करण ) पृ० १००।

२. सेकेंड बुक आफ इस्ट भाग २२ भूमिका।

३ राकहिला ए० ६४।

४. क रमाइकेख बोक्चर्स, १६१८ ए० ७४।

४. विनय पिटक १-२२८; उदान ८-६ ।

६ दिव्यावदान २-४२२। — संभवतः यह नेपाल से निदयों द्वारा लाई हुई काष्ट्रधन का उल्लेख है। इसे लिच्छवि हुक्प जाना चाहते थे।

७. श्रंगुत्तर निकाय २-३५।

म, विमत्तवर्गा खाहा का 'प्राचीन भारत के चित्रय वंश', पृ० १६०।

कालान्तर में लिच्छ्वी विलासिय हो गये। श्रजातशत्रु ने वस्सकार को भगवान बुद्ध के पास भेजा तो बुद्ध ने कहा - कर देकर प्रसन्न करने या वत्त मान संघ में वैमनस्य उत्पन्न किये बिना विजयों का नाश करना टेढ़ी खीर है। श्राजातशत्र कर या उपहार देकर विजयों को प्रसन्न करने के पन्न में न था: क्योंकि ऐसा करने से उसके हाथी और घोड़ों की संख्या कम हो जाती। श्रतः उसने संघ विच्छेर करने को सोचा। तय हुआ। कि सभासदों की एक सभा बुलाई जाय श्रीर वहाँ विजयों की समस्या पर विचार हो श्रीर श्रन्त में वस्सकार विजयों का पन्न लेगा सभा से निकाले जाने पर वह लिच्छवी देशनें चला जायगा। ठीक ऐसा ही हुआ। विजयों के पूछने पर वस्सकार ने बताया कि मुम्ने केवल विजयों का पन्न प्रहण करने जैसे तुच्छ श्रपराध के लिए श्रपने देश से निकाला गया और ऐसा कठिन दराड मिला है। विजियों (क०सं० २५७३) में वस्सकार को न्याय मंत्री का पर मिला, जिस पर पर वह मगन राज्य में था। वस्तकार शीघ ही अपनी श्रद्भन न्यायशीलता के कारण सर्वत्र प्रिक्ष हो गया। वज्जी के यवक शिक्षा के लिए उसके पास जाने लगे। श्रव वस्तकार श्रवना जाल फैलाने लगा। वह किसी से कुछ कहता श्रीर किसी से कुछ ।. श्रत: इस प्रकार तीन वर्ष के श्रंदर ही वस्तकार ने विद्वेष का ऐसा बीज बोया कि कोई भी दो वज्जी एक ही साथ मार्ग पर चलने में संकोच करने लगे। जब नगाड़ा बजने लगा, जो साधारणतः उनके एकत्र होने का सचक था. तब उन्होंने इसकी परवाह न की श्रौर कहने लगेर-पिनियों श्रीर वीरों को एकत्र होने दो। हम तो भिलमंगे श्रीर चरवाहे हैं। हमें इससे क्या मतलब।'

वस्सकार ने श्राजातशत्रु को संवाद भेजा कि शीघ श्रावें; क्योंकि यही समुचित श्रवसर है। श्रजातशत्रु ने विशाला से नावों के साथ वैशाली के लिये कूच किया। मागधों की बढ़ती सेना को रोकने के लिए बार-बार नगाइ। बजने पर भी लिच्छवियों ने इसकी चिंता न की श्रीर श्रजातशत्रु ने विशाल फाटक से विजयी के रूप में क० सं० २५०६ में नगर-प्रवेश किया।

श्रजातरात्रु ने लिच्छितियों को श्रपना श्राधिपस्य स्वीकार करने को बाध्य किया। किन्तु जान पड़ता है कि ये लिच्छिती श्रांतरिक विषयों में स्वतंत्र थे श्रीर उन्होंने मगय राज्य में भिल जाने पर भी श्रांनी शासन पद्धति बनाये रक्बी; क्योंकि इसके दो सौ वर्ष बाद भी कौटिल्य इनका उल्लेख करता है।

१. संयुक्त निकाय ( पा॰ टे॰ सो० ) २-२६ दी

२. दिख्यावदान २-४२२, मिक्सम निकाय ३-८।

जर्नेख पृशियाटिक सोसायटी भाफ बंगाल, १६६८ ए० ६६४।

### नवम ऋध्याय

#### मल्ल

मत्त देश विदेह के पश्चिम और मगध के उत्तर १ पश्चिम की ओर था। इसमें आधुनिक सारन और चम्पारन जिलों के भाग सन्तिहित २ थे। संभवतः इसके पश्चिम में वत्स-कोशल और कित्वक्तु थे और उत्तर में यह हिमालय तक फैला हुआ था। हुवेनसंग ३ के अनुसार यह प्रदेश तराई में शाक्य भूमि के पूर्व और बज्जिसंब के उत्तर था।

मल्तराज्य का अर्थ होता है —पीक रान, कपोत, मत्स्य विशेष और शिक्तमान्। लेकिन इतिहास में मल्त एक जाति एवं उसके देश का नाम है। यह देश पोड्य ४ महाजन पदों में से एक है। पाणिनि ५ मल्तों की राजधानी को मल्त प्राम बतलाता है। बुद्ध के काल में यह प्रदेश दो भागों में विभक्त था, जिनकी राजधानियाँ पावा ६ और कुशीनारा थी। भीमसेन ६ ने अपनी पूर्व दिग्विजय यात्रा में मल्ल और कोसल राजाओं को पराजित किया था। महाभारत इसे मल्ल ९ राष्ट्र कहता है। अतः ज्ञात होता है कि महाभारत काल के समय भी (किल संवत १२३४) मल्ल देश में गणराज्य था और कौटिल्य ९० के काल तक (विक्रम पूर्व चतुर्थ शती) यह गणराज्य बना रहा।

- 1. महाभारत २-३१।
- २. देभौगोलिक कोष पृ० १२१।
- ३. बुद्धिस्ट इंडिया (रीन डेविस ) ए० २६।
- ४. पाशिनि ६-२-८४ जन्म देखें।
- ४. दीवनिकाय २-२०० ( राहुज सम्पादित पृ० १६० ) इसमें केवज १२ ही नाम दिये गये हैं भौर शेष ४ नहीं है।
- किन्चम इसे पढरौना गंडक के तीर पर कुशीनगर से १२ मीज उत्तर पूर्व बतलाता है। होई ने इसे सारन जिले में सिवान से २ मील पूर्व पपौर बतलाया।
- ७. कुशीनारा या कुशीनगर राप्ती भीर गंडक के संगम पर पर्वतमाला पर था (स्मिथ)। किनघम ने इसे किसिया ग्राम बतलाया, जो गोरखपुर से ३० मील पूर्व और बेतिया से उत्तर पूर्व है। यहाँ से एक ताम्रपत्र भी मिला है तथा बुद्ध की मूर्ति मिली है— जिसपर अंकित है निर्वाण स्तूप का ताम्रपत्र । यह विक्रम के पंचम शती का ताम्रपत्र हो सकता है। हुवेनसांग के विचार से यह वैशाली से १६ भीर किपलवस्तु से २४ योजन पर था। (बील ४२ विष्पणी)
  - प. **महाभारत २-२६-२०**।
  - **६. महाभारत ६-६-४६ ।**
  - १०. प्रथेशास ११-१।

#### साम्राज्य

वैशाली के लिच्छिवयों के समान मल्लों के यहाँ भी पहले राज्य प्रथा थी। श्रोक्ताक विद्याली श्रोक्ताक श्रे (तु॰ इदबक्त) श्रोर सुदर्शन र इनके श्रारंभिक राजा थे। श्रोक्ताक श्र्यपनी राजधानी कुशावती से मल्ल देश पर शासन करता था। इसकी १६,००० रानियाँ थीं, जिनमें शीलावती पटरानी थी। चिरकाल तक राजा को कोई पुत्र न होने से प्रजा व्याकुल हो गई कि कहीं कोई दूसरा राजा श्राकर राज्य न हइप ले। श्रातः लोगों के लिए रानी को छोड़ दिया; किन्तु शक उसके पातिव्यत की रच्चा करता रहा। उसके दो पुत्र हुए। ज्येष्ठ कुश ने मदराज सुना प्रभावती का पाणिपीइन किया।

जब महासुदस्सन शासक था तब उसकी राजधानी १२ योजन लम्बी श्रीर सात योजन चौड़ी थी। राजधानी धनधान्य श्रीर ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। नगर सात प्रकोटों से बिरा हुश्रा था जिनके नाम—स्वर्ण, रजत, वैदूर्य, स्फिटिक, लोहितकण, श्रध्नक, रत्नमय प्रकोट थे। किन्तु बुद्धकाल में यह एक विजन तुच्छ जंगल में था।

कहा जाता है कि रामभद्र के पुत्र कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। यदि श्रोक्काक को हम कुश मान लें, जो इच्चाकुवंशी था, तो कहा जा धकता है कि प्राचीन कुशावती नगरी की स्थापना लगभग क० सं० ४५० में हुई।

### गणराज्य

पावा श्रीर कुसीनारा के महतों के विभिन्न सभा-भवन थे, जहाँ सभी प्रकार की राजनीतिक श्रीर धार्मिक बातों पर विवाद श्रीर निर्णय होता था। पावा के महलों ने उज्बाटक नामक एक नृतन सभा-भवन बनाया श्रीर वहाँ बुद्ध से प्रवचन की प्रार्थना की। श्रिपितु, बुद्ध के श्रवशेषों में से पावा श्रीर कुशीनारा, दोनों के महतों ने श्रपना भाग श्रज्ञग-श्रज्ञग जिया। श्रतः उन्हें विभिन्न मानना ही पड़िगा।

मगध राज श्रजातशत्रु की बढ़ती हुई साम्राज्य-लिप्सा को रोकने के लिए नव मल्लकी नव लिच्छवी और श्रष्टादश काशी-कोसल गणराज्यों ने मिलकर श्रात्मरह्मा के लिए संघ वनाया। किन्तु, तो भी वे हार गये श्रौर मगध में श्रन्ततः मिला लिये गये। लिच्छिवियों की तरह मल्ल भी विस्ठगोत्री हित्रय थे।

यद्यपि मल्ल श्रौर लिच्छिवियों में प्रायः मैत्री-भाव रहना था तथापि एक बार मल्ल राज बंधुल की पत्नी मिल्तिका गिंभणी होने के कारण, वैशाली कुमारों द्वारा प्रयुक्त श्राभिषेक कुराड का जलपान करना चाहती थी, जिस बात को लेकर मगड़ा है। गया। वंधुल उसे वैशाली ले गया। कमल कुंड के रच्नकों को उसने मार भगाया श्रौर मिल्लिका ने जल का खूब श्रानन्द लिया। लिच्छिवी के राजाश्रों को जब इसका पता लगा तब उन्हें बहुत कोध श्राया। उन्होंने बंधुल के रथ का पीछा किया श्रौर उसे श्रद्ध मृत करके छोड़ा।

१. कुश जातक ( ४३१ )।

२. महापरिनिब्वाणसुत्त अध्याय ४।

३, सैकेड बुक्त आफ इष्ट भाग २२ पृ० २६६।

४. महसाव जातक ( ४६४ )।

# दशम अध्याय

### विदेह

मिश्वता की प्राचीन सीमा का कहीं भी ठल्लेख नहीं है। संभवतः गंगा के उत्तर वैशाली आरे विदेह दो राज्य थे। किन्तु, दोनों की मध्य रेखा ज्ञात नहीं। तैरभुक्ति गंगा और हिमालय के बीच थी जिसमें १५ निर्थों बहती थीं। पश्चिम में गएडकी से लेकर पूर्व में कोशी तक इसका विस्तार २४ योजन तथा हिमालय से गंगा तक १६ योजन बताया गया है। सम्राट् अकबर ने दरभागा के प्रथम महाराजाधिराज महेश ठाकुर को जो दानपत्र दिया था, उसमें भी यही सीमा बतलाई गई है। अतः हम कह सकते है कि इसमें मुजफ्तरपुर का कुछ भाग, दरभंगा, पूर्णियों तथा मुंगर और भागलपुर के भी कुछ अंश समिनितत थे।

#### नाम

मिथिला के निम्नलिखित बारह नाम पाये जाते हैं — मिथिला, तैरमुक्ति, वैदेही, नैमिकानन, क्रियाला, कृपापीठ, स्वर्यालाङ्गलपद्धति, जानकीजन्मभूमि, निरपेच्चा, विकल्मषा, रामानन्द इटी, विश्वभाविनी, नित्य मंगला।

प्राचीन प्रत्यों में निथिला नाम पाया जाता है, तिरहुत का नहीं। विदेह, मिथिला श्रीर जनक नामों की व्युत्पत्ति काल्पनिक ही है। इन्द्राकु के पुत्र निमिने सहस्र वर्षीय यज्ञ करना चाहा श्रीर विषष्ठ से पुरोहित बनने को कहा। विषष्ठ ने कहा कि मैंने इन्द्र का प्रश्चरत वर्षीय यज्ञ का पौगोहित्य स्वीकार कर लिया है। श्रतएव, आप तब तक ठहरें। निमि चला गया श्रीर विषष्ठ ने सोचा कि राजा को मेरी बात स्वीकार है। इसलिए वे भी चले गये। इसी बीच, निमि ने गौतम इत्यादि ऋषियों को अपने यज्ञ के लिए नियुक्त कर लिया। विषष्ठ यथाशीघ निमि के पास पहुँचे तथा श्रन्य ऋषियों को यज्ञ में देखकर निमि को शाप दिया कि तुम शरीर रहित हो जाश्रो। निमि ने भी विषष्ठ को ऐसा ही शाप दिया और दोनों शरीर रहित हो गये। श्रन्य परम्परा के श्रनुसार विसष्ठ ने निमि को शाप दिया कि तुम निर्वार हो जाश्रो; क्योंकि निमि यूत खेलते समय श्रपनी क्रियों की पूजा कर रहा था।

निमि के मृत शारीर की श्रायक्त्यूर्ति तैल एवं इत्रों में सुरित्तत रखा गया। ऋषियों ने उसे पुनिजितित करना चाहा; किन्तु निमि ने मना कर दिया। तब ऋषियों ने उसके शारीर का

<sup>1.</sup> हिस्ट्री आफ तिरहुत, श्यामनारायण सिंह बिखित, ए० २४।

२. अज़ कोसीता गोसी अज़ गंग-ता-संग।

३. संभवतः विदेह राज्य कभी सीतापुर जिले के निम्पारयय तक फैला था।

४. रामायण १-४८; विष्णु ४-४; भागवत ६-१३।

**२. म्ल्यपुराया, २२ घण्याय** ।

मंथन किया जिससे एक पुत्र निकला। विचित्र जन्म के कारण ही लोगों ने उस लक्के का नाम जनक रखा श्रीर विदेह (जिसका देह नष्ट हो गया है) उसे इसलिए कहा कि उसका पिता अशरीरी था। मधने से उसका जन्म हुआ, अतः उसे मिथि भी कहते हैं। जनक शब्द का संबंध जाति से तुलना करें— (जन-संस्कृत), (जेनसु-लातिन), (जेनस-प्रीक) श्रीर श्रेष्ठतम जन को भी जनक कहा गया है।

पाणिनि व के श्रनुसार मिथिला वह नगरी है जहाँ रिपुत्रों का नाश होता है। इस दशा में यह शब्द श्रयोध्या ( श्रपराजया ) या श्रजया का पर्याय हो सकता है।

बौद्धों के अनुसार 3 दिशम्पत्ति के पुत्र रेशु ने अपने राज्य को सात भागों में इसलिए बाँटा कि राज्य को वह अपने ६ भित्रों के साथ भोग सके। ये भाग है — दन्तपुर (कलिंग की प्राचीन राजधानी), पोतन, (गोदावरी के उत्तर पैठन), महिस्सती, रोहक (सौवीर की राजधानी), मिथिला, चम्पा और वाराणसी। रेशु के परिचारक महागोविन्द ने मिथिला की स्थापना की। यह परम्परा मनु के पुत्रों के मध्य पृथ्वी विभाजन का अनुकरण ज्ञात होता है।

तीरमुक्ति का अर्थ होता है निदयों के (गंगा, गंडकी, कोशी) तीरोंका प्रदेश। आधुनिक तिरहुत का यह सत्यवर्णन है जहाँ अनेक निदयों फैली हैं। अधिकांश प्रथ मगध में लिखे गये थे और इन प्रथकत्तीओं के मत में मगध के उत्तर गंगा के उस पार का प्रदेश गंगा के तीर का भाग था। उन्न आधुनिक लेखक तिरहुत को त्रिहुत का अपभ्रंश मानते हैं—जहाँ तीन बार यज्ञ हो चुका हो। यथा — सीताजनम-यज्ञ, धनुष-यज्ञ तथा राम और सीता का विवाह यज्ञ।

#### वंश

इस वंश का प्रादुर्भाव इत्त्वाकु के पुत्र नेमी या निमि से हुआ, अतः इस वंश को सूर्यवंश की शाखा कह सकते हैं। इसकी स्थापना प्रायः किलपूर्व १३१४ में हुई। (३६६—३४५ (६१×२०) क्योंकि सीरध्वज जनक के पहले १५ राजाओं ने मिथिला में श्रौर अयोध्या में ६१ नुपों ने राज्य किया था। जनक के बाद महाभारत युद्धकाल तक २६ राजाओं ने राज्य किया। मिथिला की वंशावली के विषय में पुराण एक मत हैं। केवल विष्णु, गरु और भागवत पुराणों में शक्ति के बाद अर्जुन से लेकर उपगुप्त तक १२ राजा ओड़ दिये गये हैं। नि:सन्देह राजाओं की संख्या वायु और ब्रह्माएड की संख्या से अधिक होगी।

<sup>1.</sup> विदेह का विशेषण होता है वैदेह जिसका अर्थ होता है व्यापारी या वैश्य पिता बाह्मणी माता का पुत्र। यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि क्यों विदेह या वैहक का अर्थ व्यापारी के जिए प्रयुक्त होने खगा। संभवतः विभिन्न प्रदेशों से जोग विदेह में व्यापार के जिए प्रयुक्त होने खगा। संभवतः विभिन्न प्रदेशों से जोग विदेह में व्यापार के जिए आते थे, क्यों कि यह उन दिनों बुद्धि और व्यापार का केन्द्र था अथवा विदेह के जोग ही व्यापार के जिए आधुनिक मारवादी के समान दूर-दूर तक जाते थे, अतः वैदेहक कहताने जो।

२. उगादि ६०।

३. मजिसम निकाय, २.७२।

४. हिस्ट्री आफ तिरहुत, पृ० ४ ।

४. ब्राह्मायङ १'६४'१-२४ ; वायु ८६'१२३ ; विष्णु ४'४'११-१४ ; गर्इ १'१३८'४४-१८ ; भागवत १'१३ ; रामायण १'७१'३-२० ; ७ ४७'१८-२० ।

इस वंश के राजाओं को जनक कहा गया है श्रीर यही इस वंश का नाम था। श्रातः जनक शब्द किसी विशेष राजा के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। यह भारतीय परंपरा का श्रानुशीलन है जहाँ विश्वामित्र या विश्वष्ठ के वंश जों को उनके गोत्र के नाम से ही पुकारते हैं या किसी त्रिवेदी के सारे वंश को ही त्रिवेदी कह कर सम्बोधित करते हैं। श्रापितु भागवत कहता है—मिथिला के राजा श्रातमविद्या में निपुण थे। यज्ञपित के श्रानुश्रह से पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी ये सुख-दु:ख से परे थे। श्रात: जनक से एक ही विशेष राजा का बोध श्राम-मुलक है।

#### निमि

इन्द्राक का दशम पुत्र निमि था। वह प्रतापी श्रीर पुरायातमा था। उसने वैजयन्त नगर बसाया श्रौर वही रहने लगा। उसने उपयुक्त यज्ञ किया। ऋग्वेद<sup>3</sup> में विदेह नमी साप्प का उल्लेख है। बेवर के मत में यह पुरोहित है; किन्तु संदर्भ राजा के श्राधिक उपयुक्त हो सकता है। पञ्चिवंश ब्राह्मण में इसे नमी साप्य वैदेही राजा कहा गया है। इसे शाप मिला था, इसीसे इसको नमीशाप्य भी कहा गया है। निमि जातक में विदेह में मिथिला के राजा निमि का वर्णन है। यह मखदेव का श्रवतार था, जिसने श्रपने परिवार के ८४,००० लोगों को छोड़कर संन्यास प्रहण कर लिया। वंश को रथ के नेमि के समान बराबर करने को इस संसार में निमि श्राया, इसीलिये इसका यह नाम पड़ा। पिता के संन्यस्त होने पर वह सिंडासन पर बैठा श्रीर प्रजा सहित धर्माचरण में लीन हो गया। एक बार इसके मनमें शंका हुई कि दान श्रीर पवित्र जीवन दोनों में क्या श्रें यस्कर है तो शक ने इस दान देने को प्रोत्साहित किया। इसकी यशःपताका दूर-दूर तक फहराने लगी। इन्द्र ने देवों के दर्शनार्थ बुलाने के लिए स्वयं श्रपना रथ राजा के पास भेजा। मार्ग में इसने श्रनेक स्वर्ग श्रीर नरक देखे। देव-सभा में इसने प्रवचन किया तथा वहाँ एक सप्ताह ठहरकर मिथिला लौट श्राया श्रोर श्रपनी प्रजा को सब कह सुनाया। जब राजा के नापित न उसके मस्तक सं एक खेत केश निकालकर राजा को दिखलाया, तब राजा अपने पूर्वजों के समान अपने पुत्र को राज्य देकर संन्यासी हो गया। किन्तु यह निमि श्रपने वंश का प्रथम राजा नहीं हो सकता: क्योंकि यह निमि मखदेव के षंश में ८४,००० राजाओं के शासन करने के बाद हुआ।

### मिथि

श्रिनपूजा का प्रवर्तक विदेघ माथव, विदेह का राजा संभवतः मिथि था। शतपथ रे ब्राह्मण में कथा है कि किस प्रकार श्रिनि वैश्वानर धधकते हुए सरस्वती के तटसे पूर्व में सदानीरा

२. भागवत ६ १३।

३. वेदिक इन्डेक्स १'४३६; ऋखेद ६'२०'६ (प्रावन्नमी साप्यम्); १०'४८'६ (प्रमेनमी साप्यम्); १'४३'७ (नम्या यदिन्द्र संख्या)।

१. शतपथ ब्राह्मण १-४-१-१०-१७।

२. एगाजग ने इसे गंडक बताया ; किन्तु महाभारत ( भीष्मपर्व ६ ) इसे गगडकी छौर सरयू के बीच बतजाता है। पार्जिटर ने सरयू की शाखा राप्ती से इसकी तुजना की। दे ने इसे रंगपुर और दिनाजपुर से बहनवाजी करतोया बतजाया। किन्तु मूज पाट ( शतपथ पंक्ति १७ ) के अनुसार यह नदी कोसज और विदेद की सीमा नदी थी। छतः पार्जिटर का सुमाव अधिक माननीय है।

तक गया और माथव अपने पुरोहित राहुगण सहित उसके पीछे चले (किल पूर्व १२५०)। सायण इस कथानक का नायक मधु के पुत्र माथत की मानता है। विवर' के मत में विदेह का पूर्व रूप विदेव है, जो आधुनिक तिरहुत के लिए प्रयुक्त है। अग्नि वैश्वानर या अग्नि जो सभी मनुष्यों के भीतर व्याप्त है, वैश्विक सभ्यता-पद्धित का प्रतीक है, जो अपनी सभ्यता के प्रसार के साथ-साथ दूसरों का विनाश करता जाता था। दहन और अग्नि के लिए भूमि जलदान का अर्थ वैश्विक यज्ञों का होना हो माना जा सकता है, जिसे सुद्धर फैलनेवाल आर्थ करते जाते थे और मार्ग में दहन या विनाश करते थे। संभवतः निमि की मृत्यु के बाद यज्ञ समाप्त हो चुके थे। मिथि या सायण के अनुसार मिथि के पुत्र माथन ने विदेह में पुनः यज्ञ-प्रथा आरम्भ की। इसके महापुरोहित गौतम राहुगण ने इस यज्ञ-पद्धित को पुनः जीवित करने में इसकी सहायता की। भिथि के पिता निमि का पुराहित भी गौतम था। संभवतः मिथि और मधु दोनों की व्युत्पित्त एक ही धातु मन्थ से हैं।

पुराणों में या जानकों में माथव विदेह का उल्लंख नहीं मिलता। विमलचन्द्र सेन 3 के मत में निमि जानक के मखदेव का समीकरण मख और मिथि समान है। किन्तु यह समीकरण युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। निमि को ही मखदेव कहते थे, क्योंकि इसने अनेक यज्ञ किये थे।

# सीता के पिता

मिथिला के सभी राजाओं को महात्मा जनक कहा गया है तथा निमि को छोड़कर सबों की उपायि जनक की ही थी। अतः यह कहना कठिन है कि आरुणियाज्ञवल्य का समकालीन उपनिषदों का जनक कीन है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सीता के पिता और नैदिक जनक एक ही हैं, यद्यपि भवभूति (विक्रम की सप्तम शती) ने इस समीकरण को स्वीकार कर लिया है। जातक के भी किसी विशंष राजा के साथ हम इस जनक को नहीं मिला सकते। हमचन्द्ररायचीधरी वैदिक जनक को, जातक के महाजनक प्रथम से तुलना करते हैं। किन्तु जातक से महाजनक प्रथम के विषय में विशंष ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसके केवल दो पुत्र अरिष्ठ जनक और पोल जनक थे। महाजनक छितीय का व्यक्तित्व महान् है। वह एतिहासिक व्यक्ति था। उसका बाल-काल विचित्र था। जीवन के अन्तिम भाग में उसने अपूर्व त्याग का परिचय दिया। यद्यि पुराणों में जनक के प्रथम जीवन भाग पर एतिहासिक महत्त्व का प्रकाश नहीं मिलता तथानि बाहाण प्रंथों में इस उच्च की दिका वेदान्त विद्र बतलाया गया है। जातक की

१. पाणिनि ७-३-४३ न्यङ्कादिनांच (वि + दिह् + धञ्)।

इयहां भ्रार्थन लिटरेचर व कल्चर, नरेन्द्रनाथ घोष,कलक्ता (१६३४)पृ० १७२।

रे. कत्नकत्ता विश्वविद्यालय का जर्नेल झाफ डिपार्टमेंट झाफ लेटर्स, १६३० स्टडीज इन जातक ए० १४।

४. हेमचन्द्र राय चौधरी १० ४७।

सहावीर चरित ११-४३: उत्तर रामचरित ४ म ।

पालिटिल हिस्टी आफ ऐंशियन्ट इण्डिया पृ० ४२ ।

७. महाजनक जातक ( संख्या ४३६ )।

परम्परा इससे मेल खाती है। श्रतः विमलचन्द्र सेन जनक को महाजनक द्वितीय बतलाते हैं। रीजडेविस का भी यही मत है।

जनक सवमुच ध्यपनी प्रजा का जनक था। इच्नाकुवंश का यह राजा महान् धार्मिक था। इसने या इसके किसी वंशज ने अगर अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वेदान्तिक दृष्टि से विदेह की उपाधि प्राप्त की तो कोई आश्चर्य नहीं। विदेह जीवनमुक्त पुरुष को अत्यन्त समीचीन उपाधि है। प्राचीन काल में अनेक राजा अतिजीवन-यापन और राजभोग साथ-साथ करते थे। एक राजा-द्वारा अर्जित विद्द को उस वंश के सभी राजा अपने नाम के साथ जोड़ने लगे, जिस प्रकार आक्रल भूमि में अष्टम हेनरी द्वारा प्राप्त धर्मरच्चक (डिफेरडर आफ फेथ) की उपाधि आज तक वहाँ के राजा अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। कम-से-कम इस वंश के विदेह जनक ने उपनिषदों में अपने गुरु याज्ञवल्क्य के साथ वेदान्त के तत्त्वों का प्रतिपादन करके अपने को अमर कर दिया। बादरायण ने इसे पूर्ण किया है।

### सीरध्वज

हर्स्वरोम र राजा के दो पुत्र थे—सीरध्वज श्रीर कुशध्वज । पिता की मृत्यु के बाद सीरध्वज गद्दी पर बैठा श्रीर क्रोटा भाई उसकी संरक्तकता में रहने लगा । कुछ समय के बाद संकाश्य के राजा सुधन्वा ने मिथिला पर श्राक्तमण किया । इसने जनक के पास यह संवाद मे जा कि शिव के धनुष श्रीर श्रपनी कन्या सीता को मेरे पास भेज दो । सीरध्वज ने इसे श्रस्वीकार कर दिया । महायुद्ध में सुधन्वा रणकेत रहा । सीरध्वज ने श्रपने भाई कुशध्वज को संकाश्य की गद्दी पर बिठाया । भागवत पुराण में जो वंशावली है, वह श्रान्त है, क्योंकि कुशध्वज को उसमें सीरध्वज का पुत्र बताया गया है तथापि रामायण, वायु तथा विष्णुपुराण के श्रनुसार कुशध्वज सीरध्वज का भाई था।

सीरध्वज की पताका पर हनका चिह्न था, इनकी पुत्री सीता का विवाह राम से हुआ था, इनके भाई कुशध्वज की तीन कन्याओं का विवाह लद्दमण, भरत और शत्र्वन से हुआ।

## राम का मिथिला-पथ

बाल्मीकि रामायण से हमें ज्ञान हो सकता है कि किस मार्ग के रामचन्द्र श्रयोध्या से विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम होते हुए विदेह की राजधानी पहुँचे।

राम श्रीर लचनण श्रस्त्र-शस्त्र सिज्जत होकर विश्वामित्र के साथ चले । श्राधे योजन चलने के बाद सरयू के दिखण तट पर पहुंचे । नदी का सुन्दर स्वाद जलपान करके उन्होंने सरयू

१. स्टडीज इन जातक ए० १३।

२. बुद्धिस्ट इचिडया पृ० २६।

पिडत गंगानाथ का स्मारक ग्रंथ, मिथिजा, सीताराम पृ० ३७७ ।

४. रामायया १-७१-१६-२० ; १-७०-२-३।

५. इन्नती या कालिनदी के उत्तर तट पर एटा जिले में संकिस या वसन्तपुर ।

६. रामायग १-७२-११।

७. एजुकेशनल भाइडियाज एयड इन्स्टीटयूशन इन एँसियंट इविडमा, डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार रचित (१६२५) ए० ११८-२०।

के सुरम्य तट पर शांतिपूर्वक रात्रि विताई। दूसरे दिन स्नाम-संध्या-पूजा के बाद वे त्रिपथगा गंगा के पास पहुँचे श्रीर गंगा सरयु के सुन्दर संगम पर उन्होंने कामाश्रम 3 देखा जहाँ पर शिवजी ने कामदेव की भस्मीभृत किया था। रात में उन्होंने यहीं पर विश्राम किया, जिससे दूसरे दिन गंगा पार कर सके।

तीसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारों ने ऋषि के साथ नदी तट के लिए प्रस्थान किया, जहाँ पर नाव तैयार थी। मुनि ने इन कुमारों के साथ नदी पार किया और वे गंगा के दिल्लिए तट पर पहुँचे। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्होंने श्रंधकारपूर्ण भयानक जंगल देखा जो बादल के समान श्राकाश को छुते थे। यहाँ श्रमेक जंगली पत्ती श्रौर पशु थे। यहाँ पर सुन्द की सुन्दरी ताटका का वध किया गया और राजकुमार जंगल में ही ठहरे। यहीं पर चरित्रवन, रामरेखा भाट श्रौर विश्राम घाट है, जहाँ पर रामचन्द्र नदी पार करने के बाद उतरे थे। यहाँ से सिद्धाश्रम की श्रौर चले जो संभवतः बक्सर से श्रिषक दूर नहीं था।

डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार का सुमाव है कि सिद्धाश्रम आजकत का सासाराम है, जो पहले सिज्माश्रम कहलाता था, किन्तु यह ठीक नहीं जँचता; क्योंकि वामनाश्रम गंगा-सरयु-संगम के दिल्ला तट से दूर न था। आश्रम का लेत्र जंगल, वानर, मृग, खग से पूर्ण था। यह पर्वत के पास भी नहीं था। श्रतः यह सिद्धाश्रम सासाराम के पास नहीं हो सकता।

संभवतः यह सिद्धाश्रम हुमराव के पास था । प्राचीनकाल में पूरा शाहाबाद जिला जंगलों से भरा था। गंगा-सरयू का संगम जो, आजकल छपरा के पास है, पहले बक्सर के उत्तर बिलिया के पास था। वहाँ पर आजकाल भी सरयू की एक धारा बहती है। शांतियों से धारा बदल गई है।

वे लोग सिद्धाश्रम में छ दिनों दित ठहरे। वे सुवाहु के आक्रमण से रत्ता के लिए रात-दिन जागकर पहरा देते थे। कब्बों के प्रधान सुवाहु का वध किया गया; किन्तु मलदों (मलज = तुलना करें जिला मालदा) का सरदार मारीच भाग कर दिल्ल की श्रोर चला गया। यह रामचन्द्र के मिथिला के निमित्त प्रस्थान के ग्यारहवें दिन की बात है।

सिद्धाश्रम से वे १०० शकटों पर चले और आठ-दस घंटे चलने के बाद आश्रम से प्रायः बीस कोस चलकर शोणतट पर पहुँचे। उस समय सूर्यास्त हो रहा था, श्रतः, उन्होंने वहीं विश्राम किया। सुनि कथा सुना रहे थे। आधीरात हो गई और चन्द्रमा निकलने लगा। श्रतः यह कृष्ण पत्त की श्रष्टभी रही होगी।

दूसरे दिन वे गंगातट पर ऋषि-मुनियों के स्थान पर पहुँचे, जो इनके शोण-वासस्थान से तीन योजन की दूरी पर था। उन्होंने शोण को वहीं पार किया, किन्तु किनारे-किनारे

१. रामायस १-२३।

२. महाविद्या, काशी, १६३६ में 'श्री गंगाजी' देखें ए० १३७-४०।

३. रामायण १-२३।

४. रामायण १-२४ ( वर्न घोरसंकाशम् )।

४. सरकार पृ० ११६।

६. रामायण १-३०-५।

७. रामायण १-३४-१७।

प्त. , १-**३**२-१०।

गंगा-शोण संगम पर पहुँचे। शोण भयानक नदी है, खतः उन्होंने उसे वहाँ पार करता उचित नहीं समभा। गंगा भी दिन में उस दिन पार नहीं कर सकते थे, खतः रात्रि मे वहीं ठहर गये। इतिहासवेता के मत में वे प्राचीन वाणि ज्यपथ का अनुसरण कर रहे थे। संभवतः उस समय संगम पाटलिएन के पास था। उन्होंने सुनदर नार्वो पर संगम पार किया।

नावों पर मखमल बिक्के थे ( खुखास्तीर्ग्य, खुखातीर्ग्य या द्विवस्तीर्ग्य)। गंगातट से ही उन्होंने वैशाली देखी तथा काश्मीरी रामायण के श्वनुपार स्वयं वैशाली जाकर वहाँ के राजा दुमित का श्वातिथ्य स्वीकार किया। पन्द्रहवें दिन वे वैशाली से विदेह की राजधानी मिथिला की श्वोर चले श्वौर मार्ग में श्वांगिरस ऋषि गौतम के श्वाश्रम में ठहरे। रामने यहीं पर श्वहल्या का दुद्धार किया। इस स्थान को श्विह्यारी कहते हैं। वहाँ से वे यज्ञवाट उसी दिन पहुँच गये।

विदेहराज जनक ने उन्हें यज्ञशाना में निमंत्रित किया। विश्वामित्र ने राजा से कहा कि राजद्यमार धनुष देखने को उत्सुक हैं। जनक ने अपने परिचरों की नगर से धनुष लाने की आज्ञा दी। परिचर उसे कठिनाई के साथ लोह के पिट्टियों ४ पर ले आये। अतः यह कहा जा सकता है कि धनुष नगर से दूर यज्ञवाट में ती इा गया। कहा जाता है कि धनुष जनकपुर से सात की स की दूरी पर धनु बा में ती इा गया था। वहाँ पर अब भी उसके भग्नावशेष पाये जाते हैं।

धनुष सीलहर्षे दिन तोड़ा गया श्रीर दून यथाशीघ वेगयुक्त यानों से समाचार देने के लिए श्रायोध्या भेजे गये। ये लोग तीन दिनों भें जनकपुर से श्रायोध्या पहुँच गये। दशरथ ने बरात सजाकर दूसरे दिन प्रस्थान किया श्रीर वे मिथिला पहुँचे। विवाह राम के श्रायोध्या से प्रस्थान के पचीसर्वे दिन सम्पन्न हुआ। विश्वामित्र तप के लिए दिमालय चले गये, श्रीर बारात श्रायोध्या लौट श्राई। बारात सुजफ्करपुर, सारण श्रीर गोरखपुर होते हुए जा रही थी। रास्ते में परशुराम से भेंड हो गई, जिनका श्राक्षम गोरखपुर जिले में सलीमपुर के पास है।

राम का विवाह मार्गशीर्ष शुक्षपंचमी को वैष्णव सारे भारत में मनाते हैं। श्रतः हम कह सकते हैं कि रामचन्द्र श्रयोध्या सं कार्तिक शुक्ष दशमी को चले श्रौर ऋषि का काम तथा विवाह एक मास के श्रन्दर ही सम्पन्न हो गया। पुरानत्त्ववेत्ताश्रों के सत में विवाह के समय रामचन्द्र १६-१० के रहे होंगे। यह मानने में किठनाई है क्यों कि प्रस्थान के समय रामचन्द्र १५ वर्ष के थे श्रौर एकमास के भीतर ही कार्य हो गया। राम का विवाह किलसंबत् ३६३ में हुआ।

१. सरकार पृ० ११६ |

२. रामायण १-४४-६।

श्रवध तिरहुत रेखवे के जनकपुररोड पर कमतील स्टेशन के पास ।

४. रामायस १ ६७-४।

४. वही १-६८-१।

६. बिंगविस्टिक व श्रोरियंटलएसेज, कस्ट बिखित, बन्दन १८८० पृ० ७४।

७. सरकार ए॰ ४८।

म. रामायस १-२०-२ I

गंगानाथका-स्मारकप्रनथ, घीरेन्द्र वर्मा का खेख, पृ० ४२६-६२।

# अहल्या कथानक

श्रद्दस्या का वर्णन सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है, जहाँ इन्द्र को श्रद्दल्या का कामुक कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए षड्विश ब्राह्मण कहता है कि इन्द्र श्रद्दल्या श्रीर मंत्रेयी का प्रियतम था। जैमिनीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। किन्तु ब्राह्मण प्रथों में इस कथानक का विस्तार नहीं मिलता।

रामायण है में हम श्रंगिरावंश के शरद्वन्त का श्राश्रम पाते हैं। यह श्रह्ण्या के पित थे। यह श्रह्ण्या उत्तर पांचाल के राजा दिवोदास की बहन भेथी। यह श्राश्रम मिथिला की सीमा पर था जहाँ सूर्यवंशी राम ने एक उपवन में श्रह्ण्या का उद्धार किया। यहाँ हमें कथानक का सविस्तर वर्णन मिलता है, जो पश्चात् साहित्य में ह्यान्तरित हो गया है। संमवत: वैष्णवों ने विष्णु की महत्ता इन्द्र की श्रपेचा श्रिधिक दिखलाने के लिए ऐसा किया।

कुमारिलभट ६ (विकम श्राठवीं शती) के मत में सूर्य श्रपने महाप्रकाश के कारण इन्द्र कहलाता है तथा रात्रि को श्रहल्या कहते हैं। सूर्यो दय होते ही रात्रि (श्रहल्या) नष्ट हो जाती है, श्रतः इन्द्र (सूर्य को) श्रहल्या का जार कहा गया है न कि किसी श्रवैध सम्बन्ध के कारण। इस प्रकार के सुमाव प्राचीनकाल की सामाजिक कुरोतियों को सुनमाने के प्रयास मात्र हैं। गत शती में स्वामी दयानन्द ने भी इस प्रकार के श्रमाव के समावों को जनता के सामने रखा था। सत्यतः प्रत्येक देश श्रीर काल में लोग श्रपने प्राचीनकात के पूज्य श्रीर पौराणिक चित्रों के दुराचारों की ऐसी व्याख्याएँ करते श्राये हैं कि वे चरित्र निन्दनीय नहीं माने जायें।

किन्तु, ऐलवंशी होने के कारण अहल्या सूर्यवंश के पुरोहित के साथ निभ न सकी; इसीलिए, कहा गया है कि 'समानशील व्यसनेषु सस्यम्' शादी-विवाह बराबर में होना चाहिए। सूर्यवंश की परम्परा से वह एकदम अनिभन्न थी, अपतः पति से मनमुशव हो जाना स्वाभाविक था। राम ने दोनों में सममीता करा दिया। पीडवों ने भी अपनी तीर्थयात्रा में अहल्यासर के दर्शन किये थे, अतः यह कथानक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित ज्ञात होता है।

# मिथिलादहन

राजा जनक का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ७ में मिलता है, जिसके एकादश श्रांथाय ६ में उनका सविस्तर वर्णन है। श्वेतकेतु, श्राह्मणेय, सोम, शुष्म, शतयज्ञी तथा शज्ञवल्य श्रमण करते हुए विदेह जनक के पास जाते हैं। राजा पूछता है कि श्राप श्रामिहोत्र

१. शतपथ ३-३-४-१८।

२. षड्विश १-१।

३. जैमिनी २-७६।

४. रामायस १-४८-६।

<sup>¥</sup> एँ शयगट इगिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ए० 11६-1२२; महाभारत 1-1३•।

तन्त्रवार्ति ६ १-१-७ । कुछ लोग कुमारिलभट को शंकर का समकालीन पाँचवीं शती विकमपूर्व मानते हैं।

७. महाभारत ३-८१-१०६।

म. शतपथ ३-१ १; ४-१-१; **२-१**; ४-७;१-१४-म; **१-३-१-२**; ४,३,२०; **६-१-१** ।

३. शतपथ बाह्यया ५१-६-२-१।

किस प्रकार करते हैं। सभी विभिक्ष उत्तर देते हैं; किन्तु राजा याज्ञयल्क्य के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्हें एक सौ गौरान देता है। कौशितकी ब्राह्मण १ श्रीर बृहद् जावाल २ उपनिषद् में भी इसका उल्लेख मात्र है, किन्तु बृहदारगयक उपनिषद् का प्रायः सम्पूर्ण चतुर्थ श्रध्याय जनक-याज्ञवल्य के तत्त्व-विवेचन से श्रोत-प्रोत है।

महाभारत <sup>3</sup> में भी जनक के श्रनेक कथानक हैं ; किन्तु पाठ से ज्ञात होता है कि जनक एक सुदूर व्यक्ति है श्रीर वह एक कथामात्र ही प्रतीत होता है। महाभारत कहता है—

> सु सुखंवत जीवामि यस्य में नास्ति किंचन। मिथिलायां प्रदीप्तायां न में दह्यति किंचन॥

यह श्लोक श्रनेक स्थतों पर विदेह का उद्गार बतलाया गया है। जनक ने श्रनेक संप्रदायों के सैकड़ों श्राचार्यों की एकत्र कर श्रात्मा का रूप जानना चाहा। श्रन्ततः पश्चिशिख श्राता है श्रोर सांख्यतत्त्व का प्रतिपादन करता है।

जब जनक संसार का परित्याग करना चाहते थे तब उनकी स्त्री कहती है कि धन, पुत्र, मित्र, अनेक रत्न व यज्ञशाला छोड़कर मुट्ठोभर चावल के लिए कहाँ जाते हो। अपना धन- ऐश्वर्य छोड़कर तुम कुत्ते के समान अपना पेट भरना चाहते हो। तुम्हारी माता अपुत्र हो जायगी तथा तुम्हारी स्त्री कौशल्या पितिविहीन हो जायगी। एसने पित से अनुरोध किया कि आप संशिरिक जीवन व्यतीत करें और दान दें, क्योंकि यही सत्यधर्म है और संन्यास से कोई लाभ नहीं भ।

जातकों में जनक का केवल उल्लेख भर है। किन्तु धम्मपद में एक गाथा है जो महाभारत के रत्नोक से मिलती जुतती है। वह इस प्रकार है—

सुसुखंवत जीवाम ये सं नो निष्ध किञ्चनं। पीति मक्खा भविस्ताम देवा झभस्सरायथा।।

धम्मपद के चीनी ख्रौर तिञ्बती संस्करणों में एक श्रौर गाथा है जो महाभारत श्लोक का ठीक रूपान्तर प्रतीत होती है।

महाजनक जातक के अनुसार राजा एक बार उपवन में गया । वहाँ आम के दो वृद्ध थे, एक आम्रफल से लदा था तथा अन्य पर एक भी फल नहीं था। राजा ने फिलत वृद्ध से एक फल तो इकर चलना चाहा। इतने में उसके परिचरों ने पेड़ के सारे फलों को तोड़ डाला। लौटती बार राजा ने मन में सोचा कि फल के कारण ही पेड़ का नाश हुआ तथा दूसरे वृद्ध का कुछ नहीं बिगड़ा। संसार में धनिकों को ही भय घेरे रहता है। अतः राजा ने संसार त्याग करने का निश्चय किया। जिस समय राजी राजा के दर्शन के लिए आ रही थी, ठीक उसी समय राजा ने महल

कौशितकी ४-१।

२. बृहदुजाबाल ७-४-४।

३. महाभारत ११-२६; १२-६११-१६।

४, महाभारत १२-६१८-४ व १२।

रे. प्रथम क्रोरियंटच कार्न्फेंस का विवर्ग, पूना १६२७. सी० वी० राजवाडे का क्रेस, ए॰ १११-२४।

६. धमापद १४-४।

७. सैकेड बुक भाफ द इस्ट, भाग ४४ ए० ३४ भध्याय ३ ।

छोड़ दिया। यह जानकर रानी राजा के पीछे-पीछे चली, जिससे आग्रह करके राजा को संधारिक जीवन में वापस ला सके। उसने चारों ओर अग्नि और धूम दिखाया और कहा कि देखो जवाला से तुम्हारा कोष जला जा रहा है। ऐ राजा, आश्रो, देखो, तुम्हारा धन नष्ट न हो जाय। राजा ने कहा मेरा अपना कुछ नहीं। मैं तो सुख से हूँ। मिथिला के जलने से मेरा भला क्या जल सकता है? रानी ने अनेक प्रलोभनों से राजा को फुसलाने का व्यर्थ यह किया। राजा जंगल में चला गया और रानी ने भी संसार छोड़ दिया।

उत्तराध्ययन सूत्र के नमी प्रवज्या की टीका श्रीर पाठ मे नमी का वर्णन है। नमी ब्राह ए श्रीर बौद्ध प्रंथों का निमि ही है। टीका में नमी के पूर्व जीवन का वृतान्त इस प्रकार है। मालवक देश में मिणिरथ नामक एक राजा था। वह श्रपनी श्रातृजाया मदनरेखा के प्रति प्रेमासक हो गया। किन्तु, मदनरेखा उसे नहीं चाहती थी। श्रतः मिएरथ ने मदनरेखा के पित (श्रपने भाई) की इत्या करवा दी। वह जगल में भाग गयी श्रीर वहीं पर उसे एक पुत्र हुआ। एक दिन स्नान करते समय उसे एक विद्याधर लेकर भाग गया। मिथिला के राजा ने उस पुत्र को पाया श्रीर श्रपनी भार्या को उसका भरण-पोषण सौंपा। इसी बीच मदनरेखा भी मिथिला पहुँची श्रौर सुवता नाम स ख्यात हुई। उसके पुत्र का नाम नमी था। जिस दिन मिणिरथ ने श्रपने भाई की हत्या की उसी दिन वह स्वयं भी सर्प-दंश से मर गया। श्रतः मदनरेखाका पुत्र चन्द्रयश मालवाकी गद्दी पर बैठा। एक बार नमीका स्वेत हाथी नगर में घूम रहा था। उस चन्दरथ ने पकद लिया। इसपर दोनों में युद्ध छिड़ गया। सुवता ने नमी को अपना भेर बतलाया श्रीर दोनों भाइयों में संधि करवा दी। तब चन्द्रयश ने नमी के लिए राजिसहासन का परित्याग कर दिया। एक बार नभी के शरीर में महाजलन पैदा हुआ। महिषियों ने उसके शरीर पर चन्दन लेप किया, किन्दु उनके कंकण ( चू डियों ) की मंकार से राजा को कष्ट होता था। श्रत: उन्होंने प्रत्येक हाथ मे एक को छोड़कर सभी कंकर्णों को तोड़ डाला; तब आवाज बंद हो गई। इससे राजा को ज्ञान हुआ कि संघ ही सभी कष्टों का कारण है भौर उसने संन्यास ले लिया।

श्रव सूत्र का पाठ श्रारम्भ होता है। जब नमी प्रव्रज्या लेने की थे तब मिथिला में तहलका मच गया। उनकी परीचा के लिए तथा उन्हें डिगाने की ब्राह्मण के वेश में शक पहुँचे। श्राकर शक ने कहा—यहाँ श्राग धधकती है। यहाँ वायु है। तुम्हारा गढ़ जल रहा है। श्रापने श्रन्त:पुर को क्यों नहीं देखते ? (शक श्राग्निवायु के प्रकोप से भस्मीभूत महल को दिखलाते हैं)।

नमी—मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जीवित हूँ श्रीर सुख से हूँ। दोनों में लम्बी वार्ता होती है; किन्तु, श्रन्ततः तर्क में शक हार जाते हैं। राजा प्रवज्या लेने की तुला हुश्रा है। श्रन्त में शक राजा की नमस्कार करके चला जाता है।

श्रतः मिथिला का दर्शन ऐतिहासिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। महाभारत श्रौर जातक में रानी राजा की प्रलोभन देकर संसारिक जीवन में लगाना चाहती है। किन्तु, जैन-परम्परा में शक परीचा के लिए श्राता है। महाभारत श्रौर जातक में नामों की समानता है, श्रतः कह सकते ही कि जैनों ने जनक के बदले जनक के एक पूर्वज नमी को उसके स्थान पर रख दिया। सभी स्रोतों से यही सिद्ध होता है कि मिथिला के राजा संसारिक सुख के बहुत इच्छुक न थे श्रौर वे महर-प्राप्ति के ही श्रभिलाषी थे।

### अरिष्ट जनक

यह श्रिरिष्ट जनक श्रिरिष्टनेमी हो सकता है। विदेह राजा महाजनक प्रथम के दो पुत्रों में यह ज्येष्ठ था। पिता के राज्यकाल में यह ज्यराजा था और श्रिपने पिता की मृत्यु के बाद गई पर बैठा। इसके छोटे भाई सेनापित पोल जनक ने इसकी इत्या कर दी। विधवा रानी राज्य हे भागकर काल चम्पा पहुँची श्रीर एक ब्राह्मण के यहाँ बहन बनकर रहने लगी। यहाँ पर उसे पूर्व गर्भ से एक पुत्र हुआ। जो महाजनक द्वितीय के नाम से प्रख्यात है।

# महाजनक द्वितीय

शिचा समाप्त करने के बाद १६ वर्ष की अवस्था में महाजनक नावों पर व्यापार के लिए सुवर्ण भूमि की चला जिससे प्रचुर धन पैरा करके मिथिला राज्य की पुनः पा सके।

समुद्र के बीच में पीत इस गया। किथी प्रकार महाजनक द्वितीय मिथिला पहुँचा। इस बीच पीलजनक की मृत्यु हो गई थी। गही खाली थी। राजा पोलजनक अप्रुत्र था, किन्तु उसकी एक षोडशी कन्या थी। महाजनक ने उस कन्या का पाणिगीइन किया और गद्दी पर बैठा। यह बहुत जनित्रय राजा था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इसने भी ख्रंत में राज्य त्याग रिया। यद्यपि इसकी भार्या शीलवती तथा श्रान्य प्रजा ने इससे राजा बने रहते के लिए बहुत प्रार्थना की। नारद, करसप आरेर मगजिन दो साधुओं ने इसे पुरायजीवन बिताने का उपदेश किया। प्रवर्ण्या के बाद इसका पुत्र दीर्धायु विदेह का राजा हुआ।

### अंगति

इस 3 पुर्य चित्रिय विदेह राज की राजधानी मिथिला में थी। इसकी शुजा नामक एक कन्या थी तथा तीन मंत्री थे—विजय, सुनाम और श्रालाट। एक बार राजा महातमा कस्सप्वंशी गुरण ऋषि के पास गया। राजा श्रानास्तिक प्रश्निका हो गया। उसकी कन्या सुजा ने उसे सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा की। श्रान्त में नारद कस्सप श्राया श्रीर राजा की सुमार्ग पर लाया।

# सूरुचि

विदेह राज सुरुचि के पुत्र का नाम भी सुरुचि था। उसका एक सौ श्रदृष्टिकाश्चों का प्रासाद पन्ना हीरे से जड़ा था। सुरुचि के पुत्र श्रीर प्रपीत का भी यही नाम था। सुरुचि का पुत्र तत्त्वशिला श्रध्ययन के लिए गया था। वहीं पर वाराणकी के बहादत्त से उसने मेंत्री कर ली। जब दोनों श्रपने-श्रपने सिंद्रासन पर बेठे तब वैवाहिक सम्बन्ध से भी उन्होंने इस मेंत्री को प्रगाढ़ बना लिया। सुरुचि तृतीय ने वाराणकी की राजकुमारी सुमेधा का पाणिप्रहण किया। इस विवाह-सम्बन्ध से महापनाद उत्पन्न हुआ जिसके जन्म के समय दोनों नगरों में घोर उत्सव मनाया गया।

१. स्टबीज इन जातक पृ० १३७।

२. वहीं पृ० १४४— ६ महाजनक जातक।

रे. वहीं पृ॰ ११४ — ६ महानारद कस्सप जातक।

४. महापनाद व सुरुचि जातक ; जर्नंब हिपार्टमेंट प्राफ बेटर्स, कलकत्ता, १६३० ए० १४७।

### साधीन

यह श्रास्यन्त धार्मिक राजा था। इसका यश और पुराय इतना फैला कि स्वयं शक इसे इन्द्रलोक से गये श्रीर वहाँ पर यह चिरकाल तक ( ७०० वर्ष ) रहा। वह मृत्युलोक में पुनः श्राया जब विदेह में नारद का राज्य था। इसे राज सोंपा गया, किन्तु इसने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। इसने मिथिता में रहकर सात दिनों तक सदावत बाँटा श्रीर तत्पश्चात् श्रन्य लोक को चला गया।

महाजनक, अंगिन, सुरुचि, साधीन, नारद इत्यादि राजाओं का उल्लेख केवत जातकों में ही पाया जाता है, पुराणों में नहीं। जातकों में पौराणिक जनकवंश के राजाओं का नाम नहीं मिलता, यद्यपि पौराणिक दृष्टि से वे अधिक महत्त्वशाली हैं। इसका प्रधान कारण धार्मिक लेखकों की स्वधर्म-प्रवणना ही है। पुराण हमें केवल प्रमुख राजाओं के नाम और चरित्र बतलाते हैं। संभवतः बौदों ने पुराणों के सिवा अन्य आधारों का अवलम्यन लिया हो जो अब हमें अप्राप्य है।

#### कलार

कहा जाता है 2 कि निमि के पुत्र कलार जनक ने अपने वंश का नाश किया। यह राजा महाभारत 3 का कलार जनक प्रतीन होता है। कौटल्य र कहता है— दाएडक्य नामक भोजराज ने कामवश ब्राह्म एवं समस्त राष्ट्र के सिहत विनाश को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, विदेह के राजा कराल का भी नाश हुआ। भिच्छ प्रभमित हसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं—राजा करात तीर्थ के लिए योगेश्वर गये। वहाँ सुगड में एक सुन्दरी श्यामा ब्राह्म एकामार्था को राजा ने देखा। प्रेमासक होने के कारण राजा उसे बलात नगर में ले गया। ब्राह्म कोध में चिलताता हुआ नगर पहुँचा और कहने लगा—वह नगर फट क्यों नहीं जाता जहाँ ऐसा दुष्टातमा रहता है ? फलत: मूकम्प हुआ और राजा सपरिवार नष्ट हो गया। अश्वयोप भी इस खतान्त का समर्थन करता है और कहना है कि इसी प्रकार कराल-जनक भी ब्राह्मण कन्या को बतात भगाने के कारण जातिच्युत हुआ; किन्दु, उसने अपनी प्रेम भावना न छोड़ी।

पार्जिटर कित को कृतच्चण बतलाता है, जिसने युविष्ठिर की सभा में भाग लिया था। किन्तु, यह संतुत्तन श्रयुक्त प्रतीत होता है। युविष्ठिर के बाद भी मिथिता में जनक राजाश्रों ने राज्य किया। भारत युद्धकाल से महापद्मनन्दतक २८ राजाश्रों ने १५०१ वर्ष (किल संवत् १२३४ से क० सं० २०३५) तक राज्य किया। इन राजाश्रों का मध्यमान प्रति राजा ५४ वर्ष होता है। किन्तु ये २८ राजा केवल प्रमुख हैं। श्रीर इसी श्रविष्ठ में मगध में कुल ४६ राजाश्रों

- १. साधीन जातक ; स्टडीज इन जातक, पृ० १६८।
- २. मखदेव सुत्त मजिक्तम निकाय २-३२ ; निमि जातक ।
- **३. महाभारत १२-३०२-७।**
- ४. अर्थशास्त्र १-६।
- ₹. संस्कृत संजीवन पत्रिका, पटना १६४०, भाग १ पू० २७ ।
- ६. बुद्ध चरित्र ४-८०।
- ऐंशियंट इशिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ए० १४६।
- म. सहाभारत २-४-३३।

ने ( ३२ ब्रह्मथ, १२ शिशुनाग, ५ प्रयोत ) राज्य किया । राकहित ै त्रिम्बिसार का समकातीन विदेह राज विरुधक का उल्लेख करता है । विष्णुपुराण कहता है कि जनक वंश का नाश कृति से हुआ।

श्रात: कराल या कलार की पुराणों के कृति से मिलाना श्रधिक युक्त होगा,न कि महाभारत के कृतत्त्वण से । इस समीकरण में यही एक दोष है कि कलार निमि का पुत्र है, न कि बहुलाश्व का । किन्तु, जिस प्रकार इसवंशा के श्रमेक राजा जनक विरुद्ध धारण करते थे, उसी प्रकार हो सकता है बहुलाश्व ने भी निमि का विरुद्ध धारण किया हो।

विदेह साम्राज्य के विनाश में काशी का भी हाथ २ था। उपनिषद् के जनक के समय भी काशिराज अजात शत्रु 3 विदेहराज यशोमत्सर को न छिपा सका। 'जिस प्रकार काशिराज प्रत्र या विदेहराजपुत्र धनुष को छोरी खींचकर हाथ में दो वाण लेकर—जिनकी नोंक पर लोहे की तेजधार होती है और जो शत्रु को एकदम आर-पार कर सकते हैं—शत्रु के संमुख उपस्थित होते हैं।' यह अंश संभवतः काशि विदेह राजाओं के सतत युद्ध का उल्लेख करता है। महाभारत ४ में मिथिला के राजा जनक और काशिराज दिवोदास ५ के पुत्र प्रतर्दन के महायुद्ध का उल्लेख है। कहा जाता है कि विजयों की उत्पत्ति ६ काशी से हुई। इससे संभावित ९ है कि काशी का कोई एक छोटा राजवंश विदेह में राज करने लगा होगा। सांख्यायण औतमूत्र ६ में विदेह के एक पर अह्लार नामक राजा का भी उल्लेख है।

# भारत-युद्ध में विदेह

पागडवों के प्रतिकूत दुर्योधन की श्रोर से चेमधूर्ति राजा भी महाभारत-युद्ध में लड़ा। श्याम नारायण सिंह इस मिथिला का राजा मानते हैं, जिसे विष्णु चेमारि श्रोर भागवत-चेमधी कहते हैं। किन्तु महाभारत इस चेमधूर्ति कलूतों का राजा बतलाता है। पांडवों के पिता पागड़ के ने मिथिला बिजय की तथा भी मसन ११ ने भी मिथिला श्रोर नेपाल के राजाश्रों को पराजित किया। श्रातः मिथिला के राजा पागडवों के करद थे श्रोर श्राशा की जाती है कि इन करदों ने महाभारत युद्ध में भी पागडवों का साथ दिया होगा।

१. लाइफ आफ बुद्ध पृ० ६३।

र पालिटिक त हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इधिडया पृ० ६३।

बृहदारययक उपनिषद् १-प्-२।

४ महाभारत १२-६६-३।

४. महाभारत १२-६०; रामायण ७-४८-१५।

९. प्रमाथ जातक १-१४८-६४।

७. पालिटिकल हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इविडया ए० ७२।

म. साख्याय**रा १६-६**-११।

हिस्ट्री आफ तिरहुत, कलकत्ता ११२८, ए० १७।

१०. सहाभारत म-४; १-११६-१म; २-२६ |

१.१. महाभारत र-६०।

#### याज्ञवल्क्य

याज्ञवल्क्य शान्द का अर्थ होता है यज्ञों का प्रवक्ता । महाभारत अभीर विष्णु पुराण अ के अनुसार याज्ञवल्क्य व्यास के शिष्य वैशान्पायन का शिष्य था। जो कुछ भी उसने सीखा था, उस ज्ञान को उसे वाध्य होकर त्यागना पड़ा और दूसरों ने उसे अपनाया; इसी कारण उस संहिताभाग को तैतिरीय यजुर्वेद कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके वाजसनेयी संहिता प्राप्त की। अन्य परम्परा के अनुसार याज्ञवल्क्य का पिता ब्रह्मरात एक कुलपित था जो असंख्य विद्यार्थियों का भरण-पोषण करता था, अत: उसे बाजसानि कहते थे। वाजसानि शब्द का अर्थ होता है—जिसका दान अन्त हो (वाजोसानि: यस्यस: )। उसका पुत्र होने के कारण याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहते हैं। उसने उहालक आर्थण से वेदान्त सीखा। उहालक के ने कहा, यदि वेदान्तिक शिक्त से पूर्ण जल काष्ट पर भी छिड़का जाय तो उसमें से शाखा-पत्र निकल आवेंगे। स्कन्द पराण में एक कथानक है जहाँ याज्ञवल्क्य ने सचमुच इस कथन को यथार्थ कर दिखाया।

यह महान तत्त्ववेत्ता श्रौर तार्किक था। एकबार विदेह जनक ने महादान से महायज्ञ के श्रारम्भ किया। कुरुपाश्चाल सुदूर देशों से ब्राह्मण श्राये। राजा ने जानना चाहा कि इन सभी ब्राह्मणों में कौन सबसे चतुर है। उसने दश हजार गौवों में से हर एक के सींग में दस पाद ( है पाव तोला श्रर्थात् कुल ढाई तोला ) सुवर्ण मढ़ दिया। राजा ने कहा कि जो कोई ब्रह्म विद्या में सर्व निपुण होगा बही इन गायों को ले जा सकेगा।

श्रन्य ब्राहाणों को साइस न हुत्रा। याज्ञवल्क्य ने श्रपने शिष्य सामश्रव को गायों का पगहा खोलकर ले जाने की कहा श्रीर शिष्य ने ऐसा ही किया। इसपर श्रन्य ब्राह्मणों को बहुत कीध हुत्रा। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ब्रह्म व्याख्या किये विना ही गायों को श्रिधकृत किया, इसमें क्या रहस्य है। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया श्रीर कहा कि मैं सचमुच गायों को पाने को उत्सुक हूँ। पश्चात् याज्ञवल्क्य ने श्रन्य सभी विद्वानों की परास्त कर दिया यथा—जरत्कार व चक्रायण, खडू, गागि, उद्दालक, साकल्य तथा उपस्थितमंडली के श्रन्य विद्वान। इसके बाद याज्ञवल्क्य राजा का गुरु बन गया।

याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियाँ ॰ थीं — मैत्रे यी ख्रीर कात्यायनी । मैत्रे यी को कोई पुत्र न था। जब याज्ञवल्क्य जंगल को जाने लगे तब मैत्रे यी ने कहा — ख्राप सुक्ते वह बतलावें जिससे मैं ख्रमरत्व प्राप्त कर सकूँ। श्रातः उन्होंने उसे ब्रह्मविद्या पिखलाई। ये ऋषि याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रथानार माने जाते हैं, जिसमें इनके उदार मत का प्रतिपादन है। इन्हें योगीश्वर

१. पाणिनि ४-२-१०४।

२. महाभारत १२-३६०।

३. विष्णु ३-४।

४. बृहदारययक उपनिपद् ६-३·७ ।

४. नागर खर**ड अ**ध्याय १२६।

६. शतपथ बाह्मग्, ११-६-२-१।

७. शतपथ बाह्यस १४-७-३-१।

प्त. बृहदारययक उपनिषद् ४-४-१ |

कहते हैं, संभवतः ये महान् समाज-सुधारक थे; क्योंकि इनकी स्मृति के नियम मनु की श्रापेचा सदार हैं। इन्होंने गोमांस भी भच्छा करने को बनलाया है, यदि गाय श्रीर बैल के मांस कोमल हों। इनके पुत्र का नाम नाचिकेता था। जगवन (योगिवन) में एक वटवृच्च कमतौल स्टेशन (दरभंगा जिला) के पास है, जिसे लोग याज्ञवल्क्य का श्राश्रम कहकर पूजते हैं।

इन वार्ताओं के आधार पर याज्ञवल्क्य को हम एक ऐतिहासिक व्यक्ति मान सकते हैं। इदवादुवंश का राजा हिरएयनाभ ४ (पाजिटर की सूची में ⊏३वां) का महायोगीश्वर कहा गया है। यह वैदिक विधि का महान उपासक था। याज्ञवल्क्य ने इससे योग सीखा था।

राजा श्रत्नार का होता हिरएयनाभ कौसल्य श्रीर सुवेशा भारद्वाज से वेदान्तिक प्रश्न करनेवाले हिरएयनाभ (श्रनन्त सदाशिव अल्तेकर के मत में) एक ही प्रतीत होते हैं। रामायण श्रीर महाभारत की परंपरा के श्रनुसार देवरात (पार्जिटर की सूची में १०वाँ) के पुत्र बृहद्वथ जनक ने, जो सीरध्वज के पूर्व हुए, ऋषितम याज्ञवल्क्य से दार्शनिक प्रश्न पूछा। ऋषि ने बतलाया कि किस प्रकार मैंने सूर्य से यजुर्वेद पाया श्रीर किस प्रकार शतपथ श्राह्मण की रचना के की। इससे सिद्ध होता है कि याज्ञवल्क्य श्रीर शतपथ श्राह्मण का रचयिता श्रति-प्राचीन है। यह कहना श्रसंगत न होगा कि बाल्हीक, जो प्रतीप का पुत्र श्रीर शन्तन्तु का भाई है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित के है। विष्णु पुराण रे कहता है कि जनमेजय के पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी शनानोक ने याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन किया। बृहदार एयक उपनिषद के में पारी चितों का वर्णन है। महाभारत कहता है कि उद्दालक जो जनक की सभा में प्रमुख था, सूर्य सत्र में सम्मिलत हुआ। साथ में उद्दालका का पुत्र स्वेतकेतु भी था। इन विभिन्न कथानकों के श्राधारपर हम निश्चय नहीं कर सकते कि याज्ञवल्क्य कब हुए। विद्वान, प्रायः, श्रम में पड़ जाते हैं श्रीर नहीं सममते कि ये केवल गोत्र नाम हैं। (दार्शिनक सिद्धान्तों के प्रतिपादक मत) कथा कभी-कभी गोत्र शिष्यत्व या पुत्रत्व के कारण बदल जाता था, जैसे श्राज्ञकल विवाह होने

१. शतपथ ब्राह्मण ३-१-२-२१।

२. तेसिरीय बाह्मण ३-११-८-१४।

३. स्पिरिच्यूच इनटरप्रं टेशन श्राफ याज्ञवब्क्य ट्रेडिशन, इचिडयन हिस्टोरिकल कार्टरली, १६३७, ए० १६०-७८ धानन्दकुमारस्वामी का लेख देखें, जहाँ विद्वानों की भी धनैतिहासिक बुद्धि का परिचय मिलेगा।

४. विष्णु ४-४-४८।

४. सांख्यायन श्रीतसूत्र १६-६-१६।

प्रश्न उपनिषद् ६-१।

७. कलकत्ता इपिडयन हिस्ट्री कॉॅंगेस, प्राची विभाग का श्रमिभाषण,१६३६ए० १६ ह

म. रामायण १-७**१-६**।

<sup>8.</sup> महाभारत १२-३१४-३-४।

१०. महाभारत १२-६२६-१६।

११. शतपथ १२-६-३-३।

१२. विष्णु ४-४-४८।

१६. बृहदारययक उपनिषद् १-३-१ ।

<sup>🛊</sup> ४ महाभारत १-५३-७।

पर-कन्या का गोत्र बदलता है। सीतानाथ प्रधान ने प्राचीन भारतीय वंशावली में केवल नामों की समानता पर गुरु और राजाओं को, एक मानकर बड़ा गोलमाल किया है। यह सर्वविदित है कि इन सभी प्र'थों का पुन: संस्करण भारतगुद्धकाल के सं १२४४ के लगभग वेदव्यास ने किया श्रीर इसके पहले ये प्रथ्य प्लावित रूप में थे। श्रतः यदि हम याज्ञवलक्य को देवरात के पुत्र बृहद्दथ का समकालीन माने तो कह सकते हैं कि याज्ञवलक्य के पूर्व ६६ के लगभग हुए।

# मिथिला के विद्वान्

भारतवर्ष के किसी भी भाग को वैदिक काल से त्राज तक विद्वत्ता की परम्परा को इस प्रकार श्रद्धट रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है जैसा कि मिथिला को है। इसी मिथिला में जनक से श्रद्धाविष श्रनवरन विद्या-परम्परा चली श्रा रही है। गौनम, किपल, विभागडक, सतानन्द, व ऋष्य श्टुँग प्राङ्मीर्थकाल के कुछ प्रमुख विद्वान् हैं।

ऋष्यशृँग का आश्रम<sup>२</sup> पूर्वों रेलंबे के बिरयारपुर स्टेशन से दो कोश दूर उत्तर-परिचम ऋषिकुंड बतलाया जाता है। यह गंगा के समीप था। यहीं पर श्रंग के राजा रोमपाद बेश्याओं को नये ऋषि को प्रलोभित करने के लिए भेजता था। महाभारत<sup>3</sup> कहता है कि ऋषि का आश्रम कौशिकी हे से श्रित दूर न था और चम्पा से तीन योजन की दूरी पर था, जहाँ पर वारांगनाओं का जमघट था। राम की बहन शांता को रोमपाद ने गोद लिया था और चुपके से उसका विवाह ऋष्यशृँग से कर दिया था। मिथिला के विद्वानों की इतनी महत्ता थी कि कोसल के राजा दशरथ ने भी कौशिकी के तीर से काश्यप ऋषिशृँग को पुत्रेष्टियज्ञ और पौरोहित्य के लिए बुलाया था।

वेदवती कुशध्वज की कन्या और सीरध्वज की भ्रातृजा थी। कुशध्वज थोड़ी श्रवस्था में ही वैदिक गुरु हो गया श्रीर इसी कारण उसने श्रपनी कन्या का नाम वेदवती रखा, जो वेद की सास्त्रात् मूर्ति थी। कुशध्वज उसे विष्णुत्रिया बनाना चाहता था ( तुलना करें काइस्ट की ब्राइड—ईस्रा की सुन्दरी )। इसने अपने सभी कामुकों को दूर रखा। शुम्म भी एक कामुक था, जिसका वध कुशध्वज ने रात्रि में उसकी शय्या पर कर दिया। रावण्य भी पूर्वीत्तर में होड़ मचाता हुआ

१. गंगानाथ का स्मारक-प्रंथ में हरदत्त शर्मा का लेख, मिथिला के प्रज्ञात संस्कृत कवि पृ० ११६।

२. दे॰ पृ० १६६।

३. महाभारत, वनपर्व ११०।

४. स्यात् उस समय कोशी सुंगेर श्रीर भागत्वपुर के बीच में गंगा से मिवती थी।

**४. रामायण १-६-५ ; १-**१० ।

१. रावया मानृपच से वैशाबी का था। नसा होने के कारय रावया वैशाबी का हिस्सा चाहता था। इसीखिए इसने हिमाचल प्रदेश और उत्तर बिहार पर भ्रावा किया था।

वेदवती के आश्रम भें पहुँचा। वेदवती ने उसका पूर्ण स्वागत किया श्रौर उसके सभी प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया; किन्तु श्रसंगत प्रश्नों के करने पर वेदवती ने विरोध किया। रावण ने उसके साथ बलात्कार करना चाहा, इसपर वेदवती ने श्रात्महत्या कर ली।

इस प्रकार हम पाते हैं कि मिथिला में नारी-शिला का भी पूर्ण प्रचार था। यहाँ स्त्रियाँ उच्चकोटि का लौकिक स्त्रौर पारलौकिक पांडित्य प्राप्त करती थीं तथा महात्मास्त्रों के साथ भी दार्शानक विषयों पर तर्क कर सकती थीं।

१. रामायग ७-१७।

रे. सरकार पृ० ७३-८०।

# एकादश अध्याय

#### श्रंग

श्रंग नाम सर्वप्रथम श्रथवं वेद में मिलता है। इन्द्र ने श्रयं श्रोर चित्ररथ को सरयू के तटपर अपने मक्त के हित के लिए पराजित कर डाला। चित्ररथ का पिता गया में विष्णुपद अश्रीर कालंजर पर इन्द्र के साथ सोमपान करता था, श्र्यात् इन्द्र के लिए सोमयाग करता था। महाभारत के श्रनुसार श्रंग-वंग एक ही राज्य था। श्रंग की नगरी विटंकपुर समुद्र के तटपर थी। श्रातः इम कह सकते हैं कि धर्मरथ श्रीर उसके पुत्र चित्ररथ का प्रमुत्व श्राप्टिक उत्तर-प्रदेश के पूर्वी भाग, विहार श्रोर पूर्व में बंगोपसागर तक फैला था। सरयू नहीं श्रंगराज्य में बहती थी। इसकी उत्तरी सीमा गंगा थी, किन्तु, कोशी नहीं कभी श्रंग में श्रीर कभी विदेह राज्य में बहती थी। दिच्छ में यह समुद्र तट तक फैला था—प्रथा वैद्यनाथ से पुरी के भुवनेश्वर तक। नन्दलाल दे के मत में यदि वैद्यनाथ की उत्तरी सीमा माने तो श्रंग की राजधानी चम्पा को (जो वैद्यनाथ से दूर है) श्रंग में न मानने से व्यतिक्रम होगा। श्रतः नन्दलाल दे का सुमाव है कि भुवनेश का शुद्ध पाठ भुवनेशी है जो मुशिराबाद जिले में किरीटेश्वरी का दूसरा नाम है। दे का यह विचार मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि किलंग भी श्रंग-राज्य में सम्मितित था श्रीर तंत्र भी श्रंग की सीमा एक शिवमंदिर से दूसरे शिवमदिर तक बतलाता है, यह एक महाजन पद था। श्रंग में मानभूमि, वीरभूम, मुशिराबाद, श्रीर संथाल परगना थे सभी इलाके सिमिलित थे।

#### नाम

रामायण ° ° के अनुसार मदन शिव के आश्रम से शिव के कीथ से भस्मीभृत होने के डर से भयभीत होकर भागा और उसने जहाँ अपना शरीर त्याग किया उसे आ ग कहने लगे। महादेव

<sup>1.</sup> अर्थव वेद ४-२२-१४ )

२. ऋग्वेद ४-३१-१८।

**३**. वायुपुराग् **३**१-१०**२**।

४. ब्रह्मपुराण १३-३६।

४. महाभारत **२**-४४-६।

६. कथा सरित्सागर २४-३४ ; २६, ११४ ; ८२-३-- १६।

७. विमलचरण लाहा का ज्योग्रफी श्राफ श्रली बुद्धिज्म पृ॰ १६३१ पृ॰ ६ ः

म. शक्तिसंगमतंत्र सप्तम पटवा ।

नन्दलाख दे ए० ७ ।

१०. रासायग १-६२।

के ब्राक्षम को कामाश्रम भी कहते हैं। यह कामाश्रम गंगा-सरयू के संगम पर था। स्थानीय परंपरा के ब्रानुसार महादेव ने करोन में तपस्या की। बितया जिते के करोन में कामेश्वरनाथ का मंदिर भी है, जो ब≆सर के सामने गंगापार है।

महाभारत श्रीर पुराणों श्रेक अनुसार बली के जेत्रज पुत्रों ने अपने नाम से राज्य बसाया। हुनंन संग भी इस पौराणिक परम्परा की पुष्टि करता है। वह कहता है—इस कल्प के आदि में मनुष्य गृहहीन जंगली थे। एक अष्यार स्वर्ग से आई। उसने गंगा में स्नान किया और गर्भवती हो गई। उसके चार पुत्र हुए, जिन्होंने संसार की चार भागों में विभाजित कर अपनी-अपनी नगरी बसाई। प्रथम नगरी का नाम चम्पा था। बौद्धों के अनुसार अपने शरीर की सुन्दरता के कारण ये लोग अपने की आंग कहते थे। महाभारत श्रंग के लोगों को सुजाति या अच्छे वंश का बतलाता है। किन्तु कालान्तर में तीर्थयात्रा छोड़कर आंग, वंग, किला, सुराष्ट्र और मगय में जाना वर्जित माना जाने लगा।

### राजधानी

सर्धमत से विदित है कि श्रंग की राजधानी चम्पा थी; किन्तु कथासिरिसागर के मत में इसकी राजधानी विटं कपुर समुद्र-तटपर श्रविस्थित थी। चम्ग की नींव राजा चम्प ने डाती। यह संभवतः कित्त संवत् १०६१ की बात है। इसका प्राचीन नाम मालिनी था। जातकों में इसे कालचम्पा कहा गया है। काश्मीर के पाश्वित्तां हिमाच्छादित श्वेत चम्पा या चम्ब से इसे विभिन्न दिखाने को ऐसा कहा गया है। इसका श्राधिनिक स्थान भागलपुर के पास चम्पा नगर है। गंगा तटपर बसने के कारण यह नगर वाणिज्य का केन्द्र हो गया। बुद्ध की मृत्यु के समय यह भारत के छः प्रमुख के नगरों में से एक था। यथा—चम्पा, राजगृह, श्रवस्ती, साकेत, कोसाम्बी श्रीर वाराणसी। इस नगर का ऐश्वर्य बढ़ता गया श्रीर यहाँ के व्यापारी सुत्रर्णभूमि के (वर्मी का निचला भाग, मलय सुमात्रा) तक इस बन्दरगाह से नार्यों पर जाते थे। इस

१. महाभारत १-१०४।

२. विष्णु ४-१-१८ ; सरस्य ४८-२४ ; भागवत ६ २३ ।

टामस वाटर का यान चांग की भारत यात्रा, जन्दन, १६०४ भाग २,१८१।

४. दीघ निकाय टीका १-२७६।

४. सहाभारत २-४२।

६. सेक्रेड बुक भाफ इस्ट, भाग ५४, प्रायश्चित्त खरड, १-२-१३-१४।

७. क० स० सा० १-२४ ; २-⊏२ ।

प्त, वायु **११-१०**४।

महाजनक जातक व विधुर प्रिक्त जातक।

१०. महापरिनिब्बान सुत्त ४।

११. सहाजनक जातक ।

नगर के वाि्षयों ने सुरूर हिंदीचीन प्रायद्वीप में श्रपने नाम का उपनिवेश बिसाया। इस राजधानी की महिमा इतनी बढ़ी कि इसने देश का नाम भी उसी नाम से प्रिस्ट कर दिया। हुवेनसंग इसे चेन-पो कहता है। यह चम्पा नदी के तट पर था। एक तड़ाग के पास चम्पकर लता का कुँज था। महाभारत के श्रमुसार चम्पा चम्पकलता से घरा था। उव्वर्ष सुत्त जैन प्रथ में जिस समय कीिंग्य कहाँ का राजा था, उस समय यह सघनता से बसा था श्रीर बहुत ही समृद्धिशाली था। इस सुन्दर नगरी में श्रुँगाटक (तीन सहकों का संगम, चौक, चच्चर, चत्रुतरा, चौमुक (बैठने के स्थान) चेमीय (मंदिर) तथा तड़ाग थे श्रीर सुगंधित वृद्धों की पंक्षियों सड़क के किनारे थी।

# वंशावली

महामनस् के लघुपुत्र तितुत्तु के कर सं ६ ६०० (१२३४-१६०४ ६८ × २८) में पूर्व में एक नये राज्य की स्थापना की। राजा बली महातपस्वी था और इस का निषंग सुत्र प्रं का था। बली को स्त्री सुदेण्या से दीर्घतमस् ने ६ सेत्रज पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम थे— अंग, वंग, किलंग, सुत्र, पुराह्व आत्रात्र। इन पुत्रों ने अपने नाम पर राज्य बसाये। बली ने चतुर्वर्या व्यवस्था स्थापित की और इसके पुत्रों ने भी इसी परम्परा को रखा। वैशाली का राजा मकत्त और शकुंतला के पित दुष्यन्त इसके समकालीन थे। क्योंकि दीर्घतमस् ने खदानस्था में

१. इशिडयन ऐंटिकेरी ६-२२६ तुलना करो । महाचीन = मंगोलिया; महाकोशल; मगना — प्रे सिया = दिलिए इटली;एशिया में मग्ना प्रे सिया = बैक्ट्रिया;महाचगा = विशाल चग्पा या उपनिवेश चग्पा; यथा नवा स्कोसिया या नया इंगलैंड अथवा ब्रिटेन । प्रेटब्रिट्रेन या प्रेटर ब्रिटेन । दिलिए भारत में चग्पा का तामिल रूप है सम्बई; किन्तु समस्त पद में चग्पापित में इसे चग्पा भी कहते हैं — चग्पा की देवी । अनेक अन्य शब्दों की तरह यथा मदुरा यह नाम उत्तर भारत से लिया गया है और तामिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । में इस सूचना के लिए कृष्ण स्वामी ऐयंगर का अनुगृहीत हूँ ।

२. पपश्च सुदनी, मिंडिकमिनिकाय टीका २-५६४।

३. महाभारत ३-८२-१६३; ५-६; १३-४८।

४. जर्नेक एशियाटिक सोसायटी बंगान १६१४ में दे द्वारा उद्भुत ।

४. ब्राग्यंड २-७४-२४-१०२; वायु ११-२४-१११; ब्रग्न १२-२७ — ४६; हिर्दिश २१; मस्य ४८-२१-१०६; विष्णु ४-१८-१-७ अगिन २७६-१०-६; गरुइ १-१२६ ६८-७४; भागवत ६-२२-४४; महाभारत ११-४२।

६. भागवत ६ -१३-५; महाभारत १-१०४; १२-३४२।

७. ऐ'शियंट इचिडयन हिस्टोरिकत ट्रेडिशन ए० १६३।

दुष्यन्त के पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया और दीर्घतमस् का चचेरा भाई संवर्त्त महत का पुरोहित था। दीर्घतमस् ऋग्वेद का एक वैदिक ऋषि है। सांख्यायन आरण्यक के अनुसार दीर्घतमस् दीर्घायु था।

श्चंग के राजा दशरथ को लोमपाद (जिसके पैर में रोम हों) कहते थे। इसने न्रष्टिष शृंग ४ के पौरोहित्य में यज्ञ करके श्चनावृष्टि श्चौर हुर्भिन्न का निवारण किया था। इसके समकालीन राजा थे—विदेह के सीरध्वज, वैशाली के प्रमित श्चौर केकय के श्वश्वपित । लोम कस्सप जातक का वर्णन रामायण में वर्णित श्चौगराज लोमपाद से मिलता है। केवल भेद यही है कि जातक कथा में महातापस लोम कस्सप यज्ञ के समय श्चपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में रख सका श्चौर वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त की कन्या चन्द्रावती से विवाह किये बिना ही चला गया। हस्त्यायुर्वेद के रचयिता पाल काष्य मुनि रोमपाद के काल में हुए। पाल काष्य मुनि को सूत्रकार कहा गया है।

चम्प का महा प्रपौत्र बृहन्मनस्था। इसके पुत्र जयद्रथ ने चित्रिय पिता श्रौर ब्राह्मग्री माता से चत्पन्न एक कन्या से विवाह किया। इस्र संबंध से विजय नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रतः पौराणिक इस वंश को सुत< कहने लगे।

राज। अधिरथ ने कर्ण को गंगातः पर काष्ठपंजर में पाया। पृथा ने इसे एक टोक की में रखकर बहा दिया भा। कर्ण सुचित्रिय वंशा का राजा न था। आगंग के सूतराज ने इसे गोद लिया था, अतः अर्जुन इससे लक्ष्ने को तैयार नहीं हुआ।

दुर्योधन ने सन्द से कर्ण को श्रंग का विहित राजा मान लिया; किन्तु पागडव इसे स्वीकार करने को तैयार न थे, भारत-युद्ध में कर्ण मारा गया श्रौर उसका पुत्र वृषसेन गद्दी पर बैठा। वृषसेन का उत्तराधिकारी पृथुसेन था। भारत-युद्ध के बाद कमागत श्र'ग राजाश्रों का उल्लेख हमें नहीं मिलता।

चम्पा के राजा दिधवाहन ने कौशाम्बी के राजा शतानीक से युद्ध किया। श्रीहर्षे श्रंग के राजा दृदर्मन् १० का उल्लेख करता है, जिसे कौशाम्बी के उदयन ने पुनः गद्दी पर बैठाया।

१. ऐतरेव बाह्यण द-२३।

२. ऋखदेद १-१४०-१६४।

३. सत्स्य ६८-६५ ।

४. रामायग १-६।

<sup>-</sup> ४. रामायण २-१२ केक्य प्रदेश व्यास व सतक्क के मध्य में है।

६. नकुछ का अध्विचिकिस्सितम् अध्याय २; जर्नेख पृश्चाियाटिक सोसायटी बंगाल, १६१४।

७. रघुवंश ४-२६ की टीका ( मिल्लिनाथ )।

म. तुलाना करें — मनुस्मृति १०-११।

विरुसन का विष्यु पुराया ४,२४।

१०. प्रियदर्शिका ४।

# अंग का अन्त

श्रंगराज ब्रह्मदत्त ने भतिय—पुराणों के सुत्रीजस या सेमिवित् को पराजित किया। किन्तु भित्तिय का पुत्र सेनीय (विश्विसर) जब बड़ा हुआ तब उसने श्रंग पर धावा बोल दिया। नागराज ( छोटानागपुर के राजा) की सहायता से इसने ब्रह्मदत्त का वध किया श्रीर उसकी राजयानी समा को भो श्रिश्चित कर लिया। सेनीय ने शोणहराड नामक ब्रह्मए को सम्पा में भूमिदान (जागोर) दिया। ब्रह्मदत्त श्रंग का श्रंतिम स्वतंत्र राजा था। इसके बाद श्रंग सदा के लिए श्रानो स्वतंत्रता खो बैठा। यह मग्य का करद हो गया श्रीर कमशः सदा के लिए श्रानो स्वतंत्रता खो बैठा। यह मग्य का कर हो गया श्रीर कमशः सदा के लिए मगध का श्रंग मात्र रह गया। श्रादि में यह मग्य का एक प्रदेश था श्रीर एक उपराज इसका शासन करता था। जब सेनीय गदो पर बैठा तब कोणिक यहाँ का उपराज था। इसने श्रंग को ऐसा सूसा कि प्रजा ने श्राकर राजा से इसकी निन्दा की। कोणिक ने श्रपने भाई हात श्रीर बेहात को भो पोड़ा दी, श्रतः ये भाग कर श्राने नाना चे क की शरण में वैशाली जा पहुँचे।

चेटक ने उन्हें कोणिक को देना श्रस्वीकार किया। इस पर कोणिक ने चम्पा से चेटक पर श्राकमण किया श्रीर उसे मार डाला। उसके भाइयों ने भागकर कहीं असलग शरण ली श्रीर वे महावीर के शिष्य हो गये।

# अंग में जैन-धर्म

चम्पा जैनियों का श्रष्टा है। द्वादशतीर्थ कर वासुरूष्य यहीं रहते थे श्रीर यहीं पर इनकी श्रंतिम गति भी हुई। महाचीर ने यहाँ पर तीन चातुर्मास्य बिताये श्रीर दो भड़िया में। जब महावीर ने क० स० २५४५ में कैतल्य प्राप्त किया तब श्रंग के दिधवाहन की कन्या चनदनवाला स्त्री ने सर्वंप्रथम जैन-धर्म की दीचा ली।

# बुद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव

बुद्ध चम्पा कई बार गये थे श्रौर वहाँ पर वे गंगा-सरोवर के तट पर विश्राम करते थे जिसे रानी गरगरा<sup>७</sup> ने स्वयं बनवाया था। श्रमाथिपिएडक का विवाह श्रावस्ती के एक प्रसिद्ध जैनवंश में हुआ था। श्रमाथिपडक की कन्या सुभदा के बुलाने पर बुद्ध श्रंग से श्रावस्ती गये।

१. बौद्धों के अनुसार भत्तिय विम्बसार का पिता था। पुरायों में चेमिवित् के बाद विम्बसार गही पर बैठा, अतः भत्तिय = विम्बसार।

२. विधुर परिडत जातक।

३. सहावसा १-१६;११।

४. राकहिता, ए० ६०)।

४. याकोबी, जैनसुत्र भूमिका ए॰ 1२-४ I

६. करुपसूत्र पृ० २६४।

७. राकहिल पु० ७०।

सारे परिवार ने बुद्ध-धर्म स्त्रीकार किया और श्रन्य लोगों को दीचा विने के लिए बुद्ध ने श्रानिरुद्ध को वहाँ पर छोड़ दिया। बुद्ध के शिष्य मौद्गल्य या मुद्गलपुत्र ने मोदागिरि (मुंगेर) के श्रात धनी श्रेष्ठी श्रुत-विंशति-कोटि को बौद्ध-धर्म में दीचित किया। जब बुद्ध भागलपुर से ३ कोश दिच्या भड़िरया या भदोलिया में रहते थे तब उन्होंने वहाँ के एक सेठ भहाजी को अपना शिष्य बनाया था। बुद्ध की एक प्रमुख गृहस्थ शिष्या विशाखा का भी जन्मस्थान यहीं है। यह श्रंगराज विकास की कन्या और मेराडक की पौत्री थी।

१. कर्षं मैनुयत श्राफ बुद्धिजिम ए० ३७ ३८ ।

२. बीख २-५८६ ।

रे. महाजनपद् जातक २-२२६ ; महावमा ४-८ ; ६-३४।

४. महावसा ६-१२,१६,६४, १०।

# द्वादश ऋध्याय

# कीकट

ऋग्वेर काल में मगथ को कीकट के नाम से पुकारते थे। किन्तु, कीकट मगध की अपंचा बहुत विस्तीर्ण चेत्र था तथा मगय कीकट के अन्तर्गत था। शिक्त संगमतंत्र के अनुसार कीकट चरणादि (मीरजापुर में चुनार) से गृद्धकूट (राजगीर) तक फैला था। तारातंत्र के अनुसार कीकट मगध के दिच्चण भाग को कहते थे, जो वरणादि से गृद्धकूट तक फैला था। किन्तु वरणादि और चरणादि के व एवं च का पाठ अशुद्ध ज्ञात होता है।

यास्क ४ कहता है कि की कट अनार्य देश है। किन्तु, बेवर ५ के विचार में की कटवासी मगध में रहते थे, आर्य थे, यद्यि अन्य आर्यों से वे भिन्न थे; क्योंकि वे नास्तिक प्रवृत्ति ६ के थे। हरप्रसाद शाली ९ के विचार में की कट पंजाब का हरियाना प्रदेश ( अम्बाना ) था। इस की कट देश में अने क गोंवें थीं और सोम यथेष्ठ मात्रा में पैरा होता था। तो भी ये की कट वासी सोमपान ९ या दुम्थपान न करते थे। इसी से इन के पड़ोसी इन से जलते थे तथा इनकी उर्वरा भूमि को हड़पनं की ताक रहते थे।

- ऋग्वेद १-४३-१४ किंतेकृण्वन्ति कीकटेषु गावोनाशिर दुहेन तपन्ति धर्मम्।
   आनो भर प्रमगन्दस्य वेदो नै चा शाखं मधवन् रन्धमानः।
- २. चरणादि समारम्य गृद्धकुटान्तकं शिवे । तावस्कींकटः देशः स्यात, तदन्तंभगधो भवेत । शक्ति संगमतंत्र ।
- ३. तारातंत्र।
- ४. निरुक्त ६-३२।
- ४. इ्रिड्यन ब्रिटरेचर, पृ० ७६ टिप्प्णी ।
- ६. भागवत ७-१०-१२।
- ७. सगधन जिटरेचर, कजकत्ता, १६२३ ए० २।
- २. ऋग्वेद में कीकट, चेत्रे शचन्द्र चहोपाध्याय लिखित, बुलनरस्मारकग्रन्थ देखें पृ० ४७।
- १. सोम का ठीक परिचय विवाद-प्रस्त है। यह मादक पौधा था, जिससे चुझा (सू = दाबना) कर खट्टा बनाया जाता था तथा सोम रवेत और पीत भी होता था। पीत सोम केवल भूं जवंत गिरि पर होता था (ऋग्वेद १०-३४-१)। इसे जल, दूध, नवनीत झौर यव मिलाकर पीते थे। हिन्दी विश्वकोष के अनुसार २४ प्रकार के सोम होते थे झौर १५ पत्र होते थे, जो शुक्रपच में एकेक निकलते थे और ऋष्यपच में समाप्त हो जाते थे। इण्डियन हिस्टोरिकल कार्टरली, भाग १४ ए० १६७-१०७ देखें। कुछ लोग सोम को मंग, विजया या सिक्टि भी बतलाते हैं।

ब्युत्पत्ति के श्रनुसार की कट शब्द का श्रर्थ घोड़ा, कृपण, श्रौर प्रदेश विशेष होता है। संभवतः प्राचीन की कट नाम को जरासंध े ने मगध में बदल दिया; क्योंकि उसके काल के बाद साहित्य में मगध नाम ही पाया जाता है।

प्रमगन्द मगध का प्रथम राजा था, जिसकी नैचाशा त (नीच वंश) की उपाधि थी। यास्क के विवार में प्रमगन्द का ऋर्थ कृपण पुत्र है, जो ऋरुक प्रतीत होता है। कदाचित् हित्तबांट का ही विचार ठीक है, जो कहता है कि नैचाशा त प्रमगन्द का विशेषण नहीं, किन्तु सोमलता का विशेषण है जिसकी सोर नीचे की श्रोर फैली रहती है।

जगदीशचन्द्र घोष के विचार से मगन्द श्रौर मगध का श्रर्थ एक ही है। मगन्द में दा श्रौर मगध में धा धातु है। प्रमगन्द का श्रर्थ मगध प्रदेश होता है। तुलना करें — प्रदेश, प्रवंग । मगन्द की न्युत्पत्ति श्रन्य प्रकार से भी हो सकती है। म (= तेज) गम् (= जाना) + उत्पादि दन् श्रर्थात् जहाँ से तेज निकलता है। इस श्रवस्था में मगन्द उदयन्त या उदन्त का पर्याय हो सकता है।

#### मगध

प्राचीनकाल में मगध देश गंगा के दिच्चिण बनारस से मुँगेर श्रीर दिच्चिण में दामी इर नदी के उद्गम कर्ण सुवर्ण (सिंहभूम) तक फैला हुआ था। बुद्धकाल में मगध की सीमा इस प्रकार थी, पूर्व में चम्पा नदी, दिच्चिण में विन्ध्य पर्वतमाला, पश्चिम में शोण श्रीर उत्तर में गंगा। उस समय मगध में द०,००० प्राम थे तथा इसकी परिधि ३०० थोजन थी। मगध के खेत बहुत उर्वर थे तथा प्रत्येक मगध चेत्र एक गवुत (दो कोश) का था। वायु पुराण के अनुसार मगध प्राची १० में था।

मगध शब्द का अर्थ होता है—चारण, भिष्मगंग, पापी, ज्ञाता, श्रोषधि विशेष तथा मगध देशवासी। मागध का श्रर्थ होता है श्वेतजीरक वैश्यपिता और ज्ञात्रयमाता का वर्णशंकर ने तथा कीकर देश। बुद्धवोष ने मगय की विचित्र व्याख्या करता है। संसार में असस्य का प्रचार

- १. भागवत ६-६-६ ककुभः संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः । शब्द कप्नद्रम देखें ।
- २. वेदिक इंडेक्स, कीथ व सुरधानल सम्पादित ।
- ३. जर्नेज बिहार-उद्स्ति-रिसर्च-स्रोसायटी, १६६८, पृ० ८६-१११, गया की प्राचीनता।
- ४. वायु ४४-१२२।
- **४. नन्दलाल** दे ए० ११६।
- ६. डिक्सनरी भ्राफ पाजी प्रौपर नेम्स, जी पी० मल्जाल शेखर सम्पादित, जन्दन, १६६८, भाग २, ए० ४०३।
- ७. विनयपिटक १-१७६।
- म. **थेरगाथा २०**म ।
- १. श्रंगुत्तर निकाय १-१२२ ।
- १०. वायु पुराख ४४-१२२।
- ११. मनुस्पृति १०-११।
- १२. सुत्तनिपात टोका १-१३४।

करने के कारण पृथ्वी कुपित होकर राजा उपरिचर चेदी (चेटिय) को निगत्तनेवाली ही थी कि पास के लोगों ने आदेश किया—गढ़े में मा अवेश करो (मा गधंपिवश) तथा पृथ्वी खोदने-वालों ने राजा को देखा तो राजा ने कहा—गढ़ा मत करो (मा गधंपिवश)। बुद्धघोष के अनुसार यह अदेश मागध नामक चित्रयों का वासस्थान था। इस मगधप्रदेश में अनेक मग शाक्द्वीपीय ब्राह्मण रहते हैं। हो सकता है कि इन्हों के नाम पर इसका नाम मगध पड़ा हो। वेदिक इगड़ेक्स के सम्पादकों के विचार में मगध प्रदेश का नाम वर्णशंकर से सम्बद्ध नहीं हो सकता। मगध शब्द का अर्थ चारण इसलिए असिद्ध हुआ। कि अर्संख्य शतियों तक यहाँ पर साम्राज्यवाद रहा, यहाँ के नृपगण महा स्तुति के अभ्यस्त रहे, यहाँ के भाट सुदूर पश्चिम तक जाते थे और यहाँ के अभ्यस्त पदों को सुनाते थे। इसी कारण ये मगधवासी या उनके अनुयायी मागध कहलाने लगे।

अथर्ववेद<sup>3</sup> में मगध का बात्य से गाढ़ संबंध है। मगध के विन्दियों का उल्लेख यजुवेंद<sup>४</sup> में भी है। ब्रह्मपुराग्य के श्रनुसार प्रथम सम्राट् पृथु ने श्रात्मस्तुति से प्रसन्न होकर मगघ मागध को दे दिया। लाट्यायन <sup>६</sup> श्रीतसृत्र में बात्यधन ब्रग्न-बंधु या मगध ब्राह्मग्य को देने को लिखा है। श्रापस्तम्ब श्रीतसृत्र में मगध का वर्णन कलिंग, गान्यार, पारस्कर तथा सौवीरों के साथ किया गया है।

देवलस्मृति के अनुसार श्रांग, बंग, किलंग और आन्ध्रदेश में जाने पर प्रायश्चित करने को लिखा है। अन्यत्र इस सूची में मगध भी सम्मिलित है। जो मनुष्य धार्मिक कृत्य को छोड़कर मगध में अधिक दिनों तक रह जाय तो उसे गंगा-स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो उसका पुन: यज्ञीपवीत संस्कार हो तथा यदि चिरकाल वास हो तो उपवीत के बाद चान्द्रायण भी करने का विधान है।

तैत्तरीय ब्राह्मण में मगधवासी अपने तारस्वर के लिए प्रसिद्ध है। कौशितकी आरएयक में मगध ब्राह्मण मध्यम के विचारों को आदरपूर्वक उद्धृत किया गया है। ओल्डेनवर्ग १० के विचार में मगध को इसलिए दृषित समभा गया कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का पूर्ण प्रचार न बेवर १० के विचार में इसके दो कारण हो सकते हैं—आदिवासियों का यहाँ अच्छी संख्या

१. वेदिक इन्डेक्स-मगध।

२. विमलचरण लाहा का ऐशियंट इंडियन ड्राइब्स १६२६, ए० ६४।

३. म्रथर्व वेद, २ ।

४. वाजसनेय संहिता।

४. ब्रह्म ४-६७, वायु ६२-१४७।

६. ला० भौतसूत्र म-६-२म।

७. श्रापस्तम्बसूत्र २२ ६-१८ ।

म. तैत्तिरीय ३-४-१**१**।

कौशितकी ७-११।

१०. बुद्ध, पृ० ४०० टिप्पणी।

११, इंगिडयन ब्रिटरेचर ए० ७६, टिप्पगी १।

में होना तथा बौदों का श्राधिपत्य। पाजिटर का वहना है कि माध में पूर्व समुद्र से श्रानेवाले श्राकमण कारियों का श्रार्थी से सामना हत्रा था।

रामायण में विषष्ठ ने सुमंत को अनेक राजाश्रां को बुताने को कहा। इनमें मगय का वीर, पुर्यात्मा नरोत्तम राजा भी सिम्मितित था। दितीय की महिषी सुरिक्तिणा मगय की थी तथा इन्द्रमती के स्वयंवर में मगध राज का प्रमुख स्थान है। हेमचन्द्र का मगध वर्णन स्तुत्य है। यथा — जन्बू द्वीप में भारत के दिक्तिण भाग में मगध देश प्रथिवी का भूषण है। यहाँ के भोग के गांवों के समान हैं, गाँव नगर के समान है तथा नगर अपने सौन्दर्य के कारण सुरत्नोक को भी मान करते हैं। यद्यि धान्य यहाँ पर एक ही बार बोया जाना है और कृषक काट भी लेते हैं तो भी यह घास के समान बार-बार बढ़ कर छाती भर का हो जाना है। यहाँ के लोग संतोषी, निरामय, निर्मय और दीर्घायु होते हैं मानों सुसमय उत्पन्न हों। यहाँ की गौ सुरभी के समान सदा दूध देनी हैं। इनके थन घड़े के समान बड़े होते हैं और इच्छानुसार रात-दिन ख्व दुध देनी हैं। यहाँ की भूमि बहुत सर्वरा है तथा समय पर वर्ष होती है। यहाँ की लोग धार्मिक व सिक्य होते हैं। यह धर्मियह है।

१. जर्ने ज रायज एशियाटिक सोसायटी, १६०८ ए॰ ८४१ ३ ।

२. रामायण १-१३ २६।

३. रघुवंश १।

४. वही ६ ।

४. परिशिष्ट पर्व १ । ७-१२ **।** 

# त्रयोदश ऋध्याय

# बाहद्रथ वंश

महाभारत श्रीर पुराणों के अनुसार बृहद्वथ ने मगध साम्राज्य की नींव डाली; किन्तु रामायण इस का श्रीय ब्रह्दथ के गिता वस को देती है, जिसने वसुमती बसाई श्रीर जो बाद में गिरिवज के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋग्वेद४ में बृहद्दथ का उल्लेख दो स्थानों में है। किन्तु, उसके पत्त या विपत्त में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वह मगध-वंश का स्थापक था; किन्तु यह बृहद्दथ यदि मगब का स्थापक मान लिया जाय तो मगध सभ्यता वेदकाल की समकालीन मानी जा सकती है। जैन शास्त्र में गिरिवज के दो प्राचीन राजाओं का उल्लेख है—समुद्दविजय और उसका पुत्र 'गय' जिसने मगध में पुराय तीर्थ 'गया' की स्थापना की।

किसी भी वाह्य प्रमाण के अभाव में पौराणिक वंशावली और परम्परा ही मान्य हो सकती है। कुछ के पुत्र सुधन्वा के वंश के चतुर्थ राजा वसु ने यादवों की चेदी पर अधिकार कर लिया और वह चेद्योपरिचर नाम से ख्यात हुआ। ऋग्वेद भी इसकी प्रशंसा में कहता है कि इसने १०० ऊँ तथा १०,००० गौओं का दान दिया था।

इसने मगध पर्यन्त प्रदेशों को अपने वश में कर लिया। इस विजेता के सातपुत्र थे— बृहद्रथ, प्रत्यप्र, कुश या कुशाम्ब, मावेल, मत्स्य इत्यादि। इसने अपने राज्य को पाँच भागों में विभाजित कर अपने पुत्रों को वहाँ का शासक बनाया—यथा मगध, चेदी, कौशाम्बी, करुष, मत्स्य। इस बँटवारे में बृहद्रथ को मगय का राज्य प्राप्त हुआ। जातक का अपचर, चेटी का उपचर या चेटच और चेंद्य उपित्चर वसु एक १० ही है। जातक १० के अनुसार चेटी के उपचर

१. महाभातं २-१७-१३।

२. विष्णु ४-१६ ।

३. रामायण १-३२-७।

४. ऋरनेद १३६-४८ धरिनर्नयन्न वास्त्वं बृहद्व्यं १०.४६६ म्रहं सयो न व वास्त्वं बृहद्वयं।

४. हिन्दुस्तान रिब्यू, १६३६, पृ० २४२।

६. सेक्रेड बुक बाफ ईस्ट, भाग ४४, ए० ८६ टिप्पणी १।

७. विष्णु ४-१६।

म. ऋखेद म-४ ३७ यथा चिच्चैद्यः कशुः शतमुष्ट्रानां ददत् सहस्रादश गोनाम्।

**३. विष्णु ४-१३** ।

१०. जनैल डिपार्टमेंट भ्राफ लेटसे १६६०, स्टडीज इन जातक, सेन, पृ० १२।

११ चेटीय जातक (४२२)

का राज्य सिहत विनाश हो गया श्रीर उसके पाँच पुत्रों ने श्रपने भूतपूर्व पुरोहित के उपदेश से जो संन्यस्त हो गया था, पाँच विभिन्न राष्ट्र स्थापित किये।

वसु विमान से आकाश में विचरता था। उसने गिरि का पाणि-पोइन किया तथा उसके पुत्र बृहद्दथ ने गिरिव्रज की नींव किल सं॰ १०८४ में डाली, जो इसकी माता के नाम पर थी। वर्तमान गिरियक इस स्थान के पास ही पड़ना है।

बृहद्दथ ने ऋषम का वध किया। वह बड़ा प्रतापी था तथा गृत्रकूट पर गीलाङ्गुल र उसकी रच्ना करते थे।

#### जरासन्ध

जरासन्य भुवन का पुत्र था। भुवन ने काशिराज की दो सुन्दर यमल कन्याश्रों का पाणिप्रहण किया। कौशिक ऋषि के आशीवांद सं उसे एक प्रतापी पुत्र जरासंघ हुआ, जिसका पालन-पोषण जरा नामक धात्री ने किया। जरासन्य दौंपदो तथा कलिग नाजकन्या चित्रांगदा के स्वयम्बरों में उपस्थित था। कमराः जरासंय महाशिक्षशानी हो गया तथा अंग, वंग, कलिंग, पुराष्ट्र और चेदी को उसने अधिकृत कर लिया। इसका प्रभुत्व मथुरा तक फंना था, जहाँ के यादव-नरश कंस ने उसकी दो कन्याओं सं (अस्ति और प्राप्ति) ब्रिवाह किया था तथा उसकी अधीनता स्वीकार की थी। जब कृष्ण ने कंस का बध किया तव कंस की पित्नयों ने अपने पिता से बदला लेने को कहा। जरासंघ ने अपनी २३ अचौहिणी विशाल सना से मथुरा को घेर लिया और कृष्ण को सवंश विनष्ट कर देना चाहा। यादवों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा और अन्त में उन्होंने भागकर द्वारका में शरण ली।

जरासंघ शिव का उपासक था। वह अपनेक पराजित राजाओं की गिरियज में शिव-मंदिर में बिल के लिए रखता था। युविष्ठिर ने सोचा कि राजमुय के पूर्व ही जरासंघ का नाश आवस्यक है।

कृष्ण, भीम श्रीर श्रर्जुन कुरुदेश से मगध के तिए चते। ब्रह्मचारी के वेश में निःशस्त्र होकर उन्होंने गिरिवज में प्रवेश किया। वे सीध जरासंब के पास पहुँचे श्रीर उसने इनका श्राभनन्दन किया। किन्तु बातें न हुई; क्योंकि उसने वन किया था कि सूर्यास्त के पहले न बोत्रूँगा। इन्हें यज्ञशाला में ठहराया गया। श्रर्द्ध रात्रि की जरासंघ श्रपने प्रसाद से इनके पास पहुँचा; क्योंकि उसका नियम था कि यदि श्राधीरात को भी विद्वानों का श्रागमन सुने ती श्रवस्थ

१. महाभारत रे।२१।

२. महाभारत १२।४६ संभवतः नेपाल के गोरांगही गोलाङ्गुल हैं।

३. महाभारत २-१७-१६।

४. महाभारत २-१२; १८ ; हरिवंश ८५—६२; ६६, १९७ जहा १६४-१—१२; महाभारत १२-४।

र. एक मजीहिया में २१, म७० हाथी तथा उतने ही रथ ६१, ६१० मरववार, तथा १०६, ३१० पदाति होते हैं। इस प्रकार मगध की कुल सेना र०, ३०, १०० होती है। द्वितीय महायुद्ध के पहले भारत में बृटिश सेना कुल ३, २४, ३७० ही थी। संभवतः सारा मगध सशस्त्र था।

ही श्राकर उनका दर्शन तथा उपर्याकरता। कृष्ण ने कहा कि हम श्रापके रात्रु रूप श्राये हैं। कृष्ण ने श्राह्वान किया कि या तो राजाश्चों को मुक्त कर दें या युद्ध करें।

जरासन्ध ने श्राज्ञा दे दी कि सहदेव की राजगही दे दो, क्योंकि मैं युद्ध कहाँगा। भीम के साथ १४ दिनों तक द्वन्द्रयुद्ध हुत्रा; जिसमें जरासंध धराशायी हुत्रा तथा विजेतात्रों ने राजरथ पर नगर का चक्कर लगाया। जरासन्ध के चार सेनापित थे—कौशिक, चित्रसेन, हंस श्रीर डिंभक।

जैन साहित्य में कृष्ण श्रीर जरासन्य दोनों श्रद्धं चक्रवर्ती माने गये हैं। यादव श्रीर विद्याधरों से (पर्वतीय सरहार) के साथ मगध सना की मिश्नत सौराष्ट्र में सिनापिल के पास हुई, जहाँ कालान्तर में श्रानन्दपुर नगर बडा। कृष्ण ने स्वयं श्रपने चक्र से जरासन्य का वध भारत युद्ध के १४ वर्ष पूर्व कित संवत् ११२० में किया था। कृष्ण के अनेक सामन्त ये उनमें समुद्द विजय भी था। समुद्दविजय ने दश दशार्ण राजकुमारों के साथ वसुदेव की राजधानी सोरियपुर पर श्राकमण किया। शिवा समुद्दविजय की भार्या थी।

# सहदेव

सहदेव पाराडवों का करद हो गया तथा उसने राजसूय में भाग निया। भारत-युद्ध में वह वीरता से लड़ा, किन्तु दोण के हाथ कठ रं० १९३४ में उसकी मृत्यु हुई। सहदेव के भाई धृष्ठकेतु वे भी युद्ध में पाराडवों का साथ दिया; किन्तु वह भी रणखेत रहा। किन्तु जरासंघ के अन्य पुत्र जयत्सेन ने कौरवों का साथ दिया और वह अभिमन्यु के के हाथ मारा गया। अतः हम देखते हैं कि जरासंघ के पुत्रों में से दो भाइयों ने पाराडवों का तथा एक भाई ने कौरवों का साथ दिया। भारतयुद्ध के बाद शीघ्र ही मगघ स्वतंत्र हो गया; क्योंकि युधिष्ठिर के अश्वसंघ में सहदेव के पुत्र मेधसन्ध ने घोड़ को रोककर अर्जुन से युद्ध किया, यद्यपि इस युद्ध में उसकी पराजय हुई।

# बार्हद्रथ वंशावली

स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल ने बुद्धिमत्ता के साथ प्राचीन ऐतिहासिक संशोधन के लिए तीन तत्त्वों का निर्देश किया है। वंश की पूर्ण श्रविध के संबंध में गोन संख्याश्रों की अपेचा विषम संख्याओं की मान्यता देनी चाहिए; क्योंकि गोन संख्याए प्राय: शंकास्पद होती हैं। पुराणों में विहितवंश की कुन मुक्त संख्या को, यदि सभी पुराण उसका समर्थन करते हों तो, विशेष महत्त्व देना चाहिए। साथ ही बिना पाठ के श्राधार के कोई संख्या न मान लेनी चाहिए। श्रिपतु इम कान के निए हमें कियी भी वाद्य स्वतंत्र आधार या खोत के अभाव में पौराणिक परम्परा और वंशावली को ठीक मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है।

न्यृ इिएडयन एंटिकोरी, भाग, ३ पृ० १६३ प्राचीन भारतीय इतिहास श्रीर संशोधन श्री दिवानजी तिर्खित । जिनसेन का इतिवंश पुराण परिशिष्ट पूर्व मन्म ।

२. जैन साहित्य में कृष्ण कथा जैन ऐ'टिक री, श्रारा, भाग १० ए० २७ देखें। देशपंडिय का जेख।

महाभारत उद्योग पर्व ४७ ।

४. महाभारत १-१८६।

५. महाभारत श्रश्वमेध ६२।

# युद्ध के पश्चात् बृहद्रथ

महाभारत युद्ध के बाद ही पुराणों में मगध के प्रत्येक राजा का मुक्क वर्ष श्रीर वंश के राजाश्रों की संख्या तथा उनका कुल भुक्क वर्ष हमें मिलने लगता है श्रीर वंशों की तरह बृहद्दय वंश को भी पुराण दो प्रधान भागों में विभाजित करते हैं। वे जो महाभारत युद्ध के पहले हुए श्रीर वे जो महाभारत युद्ध के वाद हुए। इसके श्रानन्तर महाभारत युद्ध के राजाश्रों को भी तीन श्रेणियों में बॉटा गया है। यथा—भूत, वर्ष मान श्रीर भविष्यत्। भूत श्रीर भविष्यत् के राजाश्रों का विभाजक वर्ष मान शासक राजा है। ये वर्ष मान राजा महाभारत युद्ध के बाद प्राय: छठी पीढी में हुए।

पौरव वंश का श्रिधिम (या श्रिधिसम ) कृष्ण भी इनमें एक था। जिसकी संरच्चकता में पुराणों का सर्वेश्थम संस्करण होना प्रतीत है। मगथ में सेनाजित श्रिधिम कृष्ण का समकालीन था। सेनाजित के पूर्व के राजाओं के लिए पुराणों में भूतकाल का प्रयोग होता है तथा इसके बाद के राजाओं के लिए भविष्यत काल का। वे सेनाजित को उस काल का शासक राजा बतलाते हैं। युद्ध से लेकर सेनाजित तक सेनाजित को छोड़ कर ६ राजाओं के नाम मिलते हैं तथा सेनाजित से लेकर इस वंश के श्रंत तक सेनाजित को मिलाकर २६ राजाओं का उल्लेख है। श्रातः राजाओं की कुल संख्या ३२ होती है।

भारत युद्ध के पहले १० राजा हुए श्रौर उसके बाद २२ राजा हुए। यदि सेनाजित् को श्राधार मार्ने तो सेनाजित् के पहले १६ श्रौर सेनाजित को मिलाकर बृहदय वंश के श्रन्त तक भी १६ ही राजा हुए<sup>3</sup>।

# भुक्तकाल

सभी पुराणों में भारत-युद्ध में वीर गति प्राप्त करनेवाले सहदेव से लेकर बृहद्रथ वंश के श्रांतिम राजा रिपुड़ाय तक के वर्णन के बाद निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है।

# द्वाविशतिन पाह्येते भवितारो बृहद्वथाः । पूर्णं वर्षं सरस्र वे तेषा राज्यं भविष्यति ॥

'ये बृहद्रथवंश के भावी बाइस राजा हैं। इनका राज्य काल पूरा सहस्र वर्ष होगा।' अन्यत्र 'द्वात्रिशच्च' भी पाठ मिलता है। इस हालत में इसका अर्थ होगा ये बत्तीस राजा हैं और निश्चय ही इन भावी राजाओं का काल हजार वर्ष होगा। पाजिटर इसका अर्थ करते हैं— और ये बत्तीस भविष्यत बृहद्दथ हैं, इनका राज्य सचमुच पूरे हजार वर्ष होगा। जायसवाल इनका अर्थ इस प्रकार करते हैं—गाद के (एते) ये ३२ भविष्यत बृहद्दथ हैं। बृहद्दथों का (तेषां) राजकाल सचमुच पूरे सहस्र वर्ष का होगा।

मत्स्यपुराण की एक हस्तलिपि में उपर्युक्त पंक्तियाँ नहीं मिलतीं। उनके बदले म• पु॰ में निम्नलिखित पाठ मिलता है।

षोडशैते नृपा ज्ञेया भवितारो बृहद्रथाः। त्रयोविशाधिकं तेषां राज्यं च शत सप्तकम्॥

- १. जनैल बिहार उद्दोसा रिसर्च सोसायटी, भाग १, ए० ६७।
- २. वायुपुराण ३७-२४२।
- ३. पाजिंटर का कितानंश पृ० १४।
- ४. इंग्डिया भ्राफिस में जैकसन संकत्तन में ११४ संख्या की हस्पिबिपि जिसे पार्जिश्द (जे) नाम से पुकारता है।

इन १६ राजाओं को भविष्यत् बृह्दथवंश का जानना चाहिए श्रीर राजाओं का काल ७२३ वर्ष होता है। पार्जिटर श्रर्थ करते हैं—इन १६ राजाओं को भविष्य का बृहदथ जानना चाहिए श्रीर इनका राज्य ७२३ वर्षों का होगा। जायसवाल श्रर्थ करते हैं—ये (एते) भविष्य के १६ बृहद्दथ राजा हैं, उनका (तेषां—भारत युद्ध के बाद के बृहद्दथों का) राज्यकाल ७०० वर्ष होता है श्रीर उनका मध्यमान प्रति राज २० वर्ष से श्रिषक होता है। जायसवाल 'त्रयो' के बदले 'वयो' पाठ शुद्ध मानते हैं।

# पाजिटर की व्याख्या

मेरे और पार्जिटर के अनुवाद में स्यात ही कोई अन्तर है, किन्तु जब प्रिसेख पुरातत्त्व-वेता अपने विचित्र सुमात्र की व्याख्या करने का यत्न करते हैं तो महान् अन्तर हो जाता है। पार्जिटर के मन में (जे) मत्स्य पुराण की पंक्तियाँ ३०-३१ अपना आधार सेनजित् के राजकाल की मानती है तथा उसे और उसके वंशजों को १६ भविष्यत् राजा बनलाती है तथा बिना विचार के स्पष्ट कह देती है कि इनका काल ७२३ वर्ष का होगा। पंक्ति ३२-३३ मत्स्य (जे) में नहीं पाई जाती और वे राजाओं की गणना भी आदि से करते हैं तथा सभी ३२ राजाओं को भविष्यत् राजा बतलाते हैं ; क्योंकि इनमें अधिकांश भारत युद्ध के बाद हुए। अतः पुराण कहते हैं कि पूरे वंश का राज्य १००० वर्ष होगा। किन्तु यदि हम पंक्ति ३०-३१ को दो स्वतंत्र वाक्य मार्ने और 'तेषां' को केवल १६ भविष्यत् राजाओं का ही नहीं; किन्तु बृहद्वथों का भी सामान्य रूप से विशेषण मार्ने तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा—'इन कोलह राजाओं को भविष्यत् बृहद्वथ जानना चाहिए और इन बृहद्वथों का राज्य ७२३ वर्ष होगा।'

### समालोचना

जायसवात के मन में, पाजिटर का यह विचार कि ३२ संख्या सारे वंश के राजाओं की है (१० भारत युद्ध के पहले + २२ युद्ध के पश्चात्) निम्न तिखित कारणों से नहीं माना जा सकता। (क) तेषां सर्वनाम महाभारत युद्ध के बाद के राजाओं के लिए उल्लेख कर सकता है, जिनका वर्णन अभी किया जा चुका है। (ख) महाभारत युद्ध के बाद राजाओं को भी भविष्यत् वृद्ध वक्ष सकते हैं; क्योंकि ये सभी राजा युद्ध के बाद हुए श्रीर इनमें अधिकांश सचमुच भविष्यत् वृद्ध वंश के ही हैं। किन्तु भारत युद्ध के पूर्व राजाओं को भविष्यत् राजा कहना असंगत होगा; क्योंकि पौराणिकों की दृष्टि में युद्ध के पूर्व के राजा निश्चय पूर्वक भूतकाल के हैं। (ग) चद्धृत चार पंक्षियों की दो विचार-धाराओं की गुरिथयों को हम सुलभा नहीं सकते। ७०० या ७२३ वर्ष सारे वंश की सुक्क संख्या मानने से पाजिटर का बृद्ध ववंश के लिए पूर्ण सहस्र वर्ष असंगत हो जायगा।

<sup>9.</sup> पाजिटर का कलिवंश ए० ६**८ ।** 

२. जर्नेज बिहार मोहिसा रिसर्चे सोसायटी भाग ४-१६-१४ काशीप्रसाद जायसवाज का बृहद्रथ वंश ।

६. पार्जिटर पु० १३ ।

पार्जिटर पृ० १३ तुन्नना करें — यह पाठ पंक्ति ३२-३३ को ब्रयुक्त बतलाता है।

### जायसवाल की व्याख्या

जायसवाल घोषणा करते हैं कि प्रथम श्तोक का तेषां ३२ भविष्यत् राजाओं के लिए नहीं कहा गया है। इन ३२ भविष्यत राजाओं के लिए 'एते' का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरे श्लोक मं भी 'एते' और 'तेषां' के प्रयोग से सिद्ध है कि दोनों पंक्तियों की दो विक्तयाँ दो विभिन्न विषयों के लिए कही गई हैं। उनका तर्क है कि पौराणिकों ने भारत-युद्ध के बाद के राजाओं के लिए १००० वर्ष गत्तत सममा श्रीर इस कारण गोत्तर्संख्या में भारत युद्ध के बाद के राजाओं की कुल भुक्त वर्ष-संख्या संख्या ७०० बत्ताई। जायसवात के मत में पौराणिक युद्ध के बाद बृहद्दथवंश के कुत राजाओं की संख्या ३२ या ३३ मानते हैं श्रीर उनका मध्यमान २० वर्ष से अधिक या २१-२३ ( ७०० ÷ ३३ ) वर्ष मानते हैं।

### समालोचना

मनगद्दन्त या पूर्व निर्धारित सिद्धान्त की पुष्टि के लिए पौरािशक पाठ में खींचातानी न करनी चाहिए। उनका शुद्ध पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ एकत्र करना चाहिए और तब उनसे सरल अर्थ निकालने का यत्न करना चाहिए। सभी पुराशों में राजाओं की संख्या २२ गिनाई गई है। ये राजा भारत-युद्ध के बाद गिनाये गये हैं। पौरािश इतने मूर्ख न थे कि राजाओं के नाम तो २२ गिनावें और अंत में कह दें कि ये ३२ राजा थे।

गरुड पुराण २१ ही राजाओं के नाम देता है तथा श्रौर संख्या नहीं बतलाता; किन्तु वह कहता है—'इत्येते बार्ह्दथा स्मृताः ।' सचमुच एक या दो का ख्रांतर समम में श्रा सकता है, किन्तु इतना महान व्यतिकम होना श्रसंभव है। केवल प्रमुख राजाओं के ही नाम बताये गये हैं जैसा कि पुराण से भी सूचित होता है।—

"प्रधानतः प्रवच्यामि गदतो मे निबोधत।"

'में उन्हें प्रसिद्धि के श्रनुसार कहूँगा जैशा में कहता हूँ सुनी।'

इस बात का हम ज्ञान नहीं कि कुत कितने नाम छोड़ दिये गये हैं; किन्तु यह निश्चय है कि भारत्युद्ध के बाद बृहद्धथवंश के राजाओं की संख्या २२ से कम नहीं हो सकती। विभिन्न पाठों के आधार पर हम राजाओं की संख्या २२ से ३२ पा जाते हैं, किन्तु तो भी हम नहीं कह सकते कि राजाओं की संख्या ठीक ३२ ही है; क्योंकि यह संख्या ३२ से अधिक भी हो सकती है। द्वातिशच' पाठ की सभीचा हम दो प्रकार से कर सकते हैं—(क) यह नकत करनेवाले लेखकों को भून हो सकती है; क्योंकि प्राचीन काल में विशा को तिंश प्राचीनलिपि अम से पढ़ना सरल है। पार्जिटर २ ने इस कई स्थलों पर बतलाया है कि (ख) हो सकता है कि लेखकों के विचार में महाभारत पब के भी दस राजा ध्यान में हों।

जायसवाल का यह तर्क कि 'तेषां' भविष्यत् बृहद्यों के लिए नहीं किन्तु; सारे बृहद्यथवंश के लिए प्रयुक्त है, ठीक नहीं जैंचता । क्योंकि खरडान्वय के अनुसार 'तेषां भवितृणां बृहद्यथानां' के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है । अपितु यह मानना असंगत होगा कि पौराणिक केवल महाभारत युद्ध के बाद के राजाओं के नाम और भुक्त वर्ष संख्या बतावें और अन्त में योग करने के समय केवल युद्ध के बाद के हो राजाओं की भुक्त वर्ष संख्या योग करने के बहले सारे वंश के कुत राजाओं की वर्ष संख्या बतावें औ त्यां संख्या भी नहीं देते।

१. पार्जिटर पृ० ६७।

२. पार्जिटर ५० १४ टिप्पयी २१।

पाजिटर ३२ राजाओं का काल (२२ युद्ध के बार +१० युद्ध के पूर्व) ७२३ वर्ष मानता है और प्रति राज का मध्यमान २२ है या २२ ६ (७२३ ÷ ३२) वर्ष मानता है। पाजिटर का सुमाव है कि 'त्रयो' के बदले 'वयो' पाठ होना चाहिए; क्यों कि ऐसा करने से ३२ राजाओं का काल ७०० वर्ष हो जायगा और इस प्रकार प्रतिराज मध्यमान २२ वर्ष से कुछ कम होगा, जिसे इम 'विशांधिक' बीस से श्रिधक कह सकते हैं।

जायसवाल का सिद्धान्त है कि यह पाठ 'क्यो' के सिवा दूसरा हो नहीं सकता श्रीर ७०० वर्ष काल भारत युद्ध बाद के राजाश्रों के लिए तथा १,००० वर्ष बृहद्दथवंश भर के सारे राजाश्रों के लिए युद्ध के पूर्व श्रीर पश्चात प्रयुक्त हुश्रा है। यदि जायसवाल की व्याख्या हम मान लें तो हमे युद्ध के पूर्व श्रीर पश्चात के राजाश्रों का मध्यमान २० वर्ष (३०० ÷ १०) मिलता है (यदि जायसवाल ने पुराणों को ठीक से सममा है) तथा पूर्व राजाश्रों का मध्यमान १३ ४ (२०३ ÷ १४) वर्ष होगा, क्योंकि जायसवाल बृहद्दथवंश का श्रारंभ क• सं० १३ ४ तथा महाभारत युद्धकाल क० सं० १६ ७ भे मानते हैं। श्रतः जायसवाल की समम में विरोवाभास है; क्योंकि वे राजाश्रों का मध्यमान मनमाने उँग से निर्धारित करते हैं। यथा ३०; २१ २२;२० ३०० ÷ १५) या १३ ५ वर्ष । श्रिपेतु ज्यसवाल राजाश्रों का कान गोल संख्या ७०० के वरते ६६३ वर्ष मानते हैं श्रीर राजाश्रों के मुक्तकाल की भी श्रपने सिद्धान्तों की पृष्टि के लिए मनमानी कल्पना कर लेते हैं; पुराण पाठ भले ही इसका समर्थन न करें।

# भुक्तकाल का मध्यमान

राजाओं के भुक्तकाल का मध्यमान जैसा जायसवाल सममते हैं; संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता। प्राच्यों के लिए यह विचार-धारा नृतन श्रौर श्राङ्कृत है। श्रीपतु प्राचीन काल के राजाओं के भुक्तकाल के मध्यमान को हम श्रीधुनिक मध्यमान से नहीं माप सकते; क्योंकि यह मध्यमान प्रत्येक देश श्रौर काल की विचित्र परिस्थित के श्रानुकृत बदला करता है।

मगध में गद्दी पर बैठने के लिए राजाओं का चुनाव होता था। जेज छ पुत्र किसी विशेष दशा में ही गद्दी का अधिकारी होता था। वैदिक काल में भी हमें चुनाव प्रथा का आभास मिलता है, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि लोग राजवंश में सं चुनते थे या सरदारों में से । अधर्ववेद कहता है कि प्रजा राजा को चुनती थी। मेगास्थनीज कहता है— भारतव सी अपने राजा को गुणों के आधार पर चुनते थे। राजा सीरि का मंत्री कहता है— ज्येष्ठ और किनिष्ठ का कोई प्रश्न नहीं। साम्राज्य का सुख वही भोग सकता है जो भोगना चाहे। अपितु यह सर्वविदित है कि शिशुनाग, आर्यक, समुद्रगुप्त, हर्ष और गोपाल इत्यादि राजाओं को प्रजा ने सिहासन पर बिठाया था। प्रायेण पूर्यवंश में ही ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी मिलती थी।

१. हिंदू-पाबिटी, नरेन्द्रनाथ का विरचित, पृ० ६-१०।

र. अथवं वेद १-४-२।

मेगास्थनीज व प्रियन का प्राचीन भारत वर्णन, कलकत्ता ११२६, पृ० २०६,

४. पीछे देखें - वैशाबीवंश।

र. तुलना करें — 'रामचिरतमानस' ग्रयोध्याकायड ।
 विमल वंश यह अनुचित ऐकू।
 वंधु विद्वाय बढ़े ग्रामिषेकू॥

प्राचीन काल में राजा राजक ती शों के घर जाकर रलहिं। पूजा करते थे। ज्येष्ठ पुत्र का गदी का श्रिधकार प्राचीन भारत में कभी भी पूर्ण हप से मान्य नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर छोटे को राज-गद्दी पर बिठाने की प्राचीन प्रथा श्रमंक स्थलों में पाई जाती है। कौरव वंश में देवापि गदी पर नहीं बैठता, उसके बदले उसका छोटा भाई शन्तनु गदी पर बैठता है। महाभारत के एक कथानक में प्रजा राजा ययाति है से पुछती है कि ज्येष्ठ देवयानी के पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को श्राप क्यों गद्दी पर बिठाते हैं? इसपर राजा कहते हैं—'जो पुत्र पिता के समान देव, ऋषि, एवं पितरों की सेवा और यज्ञ करे और श्रमेक पुत्रों में जो धर्मातमा हो, वह ज्येष्ठ पुत्र कहलाता है।' और प्रजा पुरु को स्वीकार कर लेनी है।

सीतानाथ प्रधान ६ संसार के दश राजवंशों के आधर पर प्रति राज मध्यमान २८ वर्ष मानते हैं। रायचौधुरी अधोर जायसवाल ८ यथा स्थान राजाओं का मध्यमान ९ ३० वर्ष स्वीकार करते हैं। विक्रम संवत् १२५० से १५८३ तक ३३३ वर्षों के बीच दिल्ली की गद्दी पर ३५ छुत्ततानों ने राज्य किया, किन्तु, इसी काल में मेवाइ में केवत्त १३ राजाओं ने राज्य किया। इनमें दिल्ली की गद्दी पर १६ और मेवाइ में तीन की अस्वाभाविक मृत्यु हुई। गौड़ (बंगाल) में ३३६ वर्षों में (१२५६ विक्रम संवत्, से १५६५ वि० सं० तक) ४३ राजाओं ने राज्य किया तथा इसी बीच चड़ीसा में केवल १४ राजाओं ने ही शासन किया। १०

श्रिषेतु पुराणों में प्रायः, यह नहीं कहा जाता कि श्रमुक राजा श्रपने पूर्वीधिकारी का पुत्र था या श्रन्य सम्बन्धी। उत्तराधिकारी प्रायः पूर्वीधिकारी वंश का होता है। [ तुलना करें—श्रन्वये, दायादा ]

द्वा विंशतिन् पाहचेते ( २२ राजाओं ) के बदले वायु ( सैवत १४६० की हस्तिलिप ) का एक प्राचीन पाठ है—एते महाबलाः सर्वे ( ये सभी महान् शिक्तशाली थे )। शिक्तशाली होने के कारण कुछ राजाओं का बध गद्दी के लिए किया गया होगा। श्रतः श्रानेक राजा श्रव्यजीवी हुए होंगे—यह तर्क मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि हम प्रतापी एवं शिक्तशाली मुगलों को ही दीर्घायु पाते हैं और उनका मध्यमान लम्बा है। किन्तु बाद के मुगलों का राज्यकाल श्रव्य है, यद्यपि उनकी संख्या बहुत है। हमें तो मगध के प्रत्ये क राजा का श्रलग-श्रलग भुक्तराजवर्ष प्रराण बतलाते हैं।

१. ऐतरेय व्याव ६-१७४ ; अथर्व वेद ३ ४-७।

२. ऋग्वेद १०-१८-५ ।

६. निरुक्त २-१०।

४. महाभारत १-७६।

**४. वहीं १-६**₹-४४।

६. प्राचीन भारत वंशावली पृ० १६६ — ७४।

७. पालिटिकल हिस्टी आफ ऐंसियंट इंग्डिया पृ० १६६-७४।

म. जर्ने ज वि० श्रो० रि० सो० १-७०।

६. गुप्त वंश के झाठ राजाओं का मध्यमान २६-४ य ७ राजाओं का मध्यमान २६ प्रदेश होता है। बैबिलोन (बावेरु) के शिष्कु वंश के एकादश राजाओं का काला १६ प्रविद्या है।

१० ( इतिहास प्रवेश, जयचन्द विद्यालंकार लिखित, १६४१ ए० २४७ )।

किसी वंश के राजाओं की लम्बी वर्ष-संख्या की परम्परा का हम समर्थन नहीं कर सकते, यद्यपि किसी एक राजा के तिए या किसी वंश-विशेष के लिए यह भले ही मानलें बदि उस वंश के श्रमेक राजाओं के नाम भून से खु़र गये हों। राजाओं के मुक्तकाल की मन-मानी कल्पना करके इतिहास का मेहरएड तैयार करना उतना श्रम्छा न होगा, जितना मगथवंश के राजाओं की पौराणिक वर्ष-संख्या मान कर इतिहास को खड़ा करना। श्रतः पौराणिक राजवंश को यथा संभव मानने का यत्न किया गया है, यदि किसी श्रम्य श्राधार से वे खिएडत न होते हों श्रथवा तर्क से उनका समर्थन हो न सकता हो।

भारतयुद्ध के पूर्व राजाओं के सम्बन्ध में हमें वाध्य होकर प्रतिराज भुक्तकाल का मध्यमान २० वर्ष मानना पड़ना है। क्योंकि हमें प्रत्येक राजा की वर्ष-संख्या नहीं मिलती। यदि कहीं-कहीं किश्री राजा का राज्यकाल मिलता भी है तो इसकी अवधि इतनी लम्बी होती है कि इतिहासकार की बुद्ध चकरा जाती है। इसे कल्पनातीत समभ कर हमें केवल मध्यमान के आधार पर ही इतिहास के मेहदराड को स्थिर करना पड़ता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलानी होगी जब तक हमें कठिन भि।त्त पर खंड होने के लिए आज की अपंत्ता अधिक ठोस प्रमाण नहीं मिलते।

### ३२ राजाओं का १००१ वर्ष

गोलसंख्या में २२ राजाओं का कात १००० वर्ष है, किन्तु, यदि हम विष्णु पुराण का आधार लें तो पुराणों के २२ श्रीर मृतन रचित वंश के ३२ राजाओं का काल हम १००१ वर्ष कह सकते हैं। हो सकता है कि राजाओं की संख्या ३२ से अधिक भी हो। वस्तुतः गणना सं ३२ राजाओं का काल ठीक १००१ वर्ष श्राता है। इनका मध्यमान प्रतिराज ३१ ४ होता है। सेनाजित के बाद पुराणों को गणना सं १६ राजाओं का काल ७२३ वर्ष और त्रिवेद के मत मे २२ राजाओं का काल ७२४ वर्ष होता है श्रीर इस प्रकार इनका मध्यमान ३२ द वर्ष होता है। इस एक वर्ष का अंतर भी हम सरलत्या समक्त सकते हैं। यदि इस बात का ध्यान रखें कि विष्णु पुराण और अन्य पुराणों के १,००० के बदले १,००१ वर्ष सभी राजाओं का काल बनलाता है। यदि इम पौराणिक पाठों का ठीक से विश्लेषण करें तो हमें आश्चर्य पूर्ण समर्थन मिलता है। सचमुच, इसकाल के लिए पुराणों को छोड़ कर हमारे पास अन्य कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है।

### पुन:निर्माण

काशीयसाद जासवाल ने कुछ नष्ट, तुच्छ, ( श्रायमुख ) नामों की खोज करके इतिहास की महान् सेवा की है।

- (क) आरंभ में ही हमें विभिन्न पुराणों के अनुभार दो पाठ सोमाधि और मार्जारे मिलते हैं, जिन्हें सहदेव का दायाद और पुत्र क्रमशः बतलाया गया है।
- (ख) श्रुतश्रवा के बाद कुछ प्रतियों मे अधुतायु और अन्यत्र अप्रतीपी पाठ मिल गा है। कुछ पुराण इसका राज्यकाल ३६ वर्ष और अन्य २६ वर्ष बतलाते हैं। श्रुतश्रवा का लम्बा राज्यकाल ६४ वर्ष बताया गया है। संभव है इस वर्ष-संख्या में अधुतायु या अप्रतीपी का राज्यकाल भी सम्मिलित हो।
  - (ग) निरमित्र के बदले शर्मिमित्र पाठ भी मिलता है। यहाँ दो राजा हो सकते हैं श्रीर

संभव है कि उनका राज्यवर्ष एक साथ मिलाकर दिया गया हो। क्योंकि किसी पुराण में इसका राज्यवर्ष ४० और अन्यत्र १०० वर्ष बताया गया है।

- (घ) शत्रुब्जय के बाद मत्स्य-पुराण विभु का नाम लेता है, किन्तु ब्रह्माएड पुराण रिपुब्जय का नाम बतलाता है। विष्णु भी कुछ प्रतियों में रिपु एवं रिपुब्जय मिलता है। जायसवाल के मत में १५४० वि॰ सं॰ की वायु (जी) पुराण की हस्तलिखित प्रति के श्रनुसार महाबल एक विभिन्न राजा है।
- (क) चेम के बाद सुबत या श्रागुवत के बदत्तं कहाँ पर चेमक पाठ भी मिलता है। इसका दीर्घ राज्यकान ६४ वर्ष कहा गया है। संभवतः सुबत और चेमक जेम के पुत्र थे स्वीर वे कमशः एक दूसरे के बाद गद्दी पर बेंठ और उनका मिश्र राज्यकाल बताया गया है।
- (च) वायुपुराण निर्शृति यौर एमन के निए प्रत्न वर्ष बनलाना है। मस्स्य में एमन ह्यूर गया है, केवल निर्शृति का नाम मिलता है। इसके विगरीन ब्रह्माएड में निर्शृति ह्यूरा है; किन्तु एमन का नाम पाया जाता है। श्रतः एमन को भी नष्ट राजाओं में गिनना चाहिए।
- (छ) त्रिनेत्र का कहीं पर २८ त्र्योर कहीं पर ३८ त्रर्ष राज्यकाल मस्स्य पुराण में बतलाया गया है। ब्रह्मागड, विष्णु श्रीर गरुड़ पुराण में इस सुश्रम कहा गया है। भागवत इसे श्रम श्रीर सुत्रत बतलाता है। त्रातः सुश्रम को भी नष्ट राजाश्रों में मानना चाहिए।
- (ज) दुसरा पाठभेद हैं महीनेत्र एवं सुमित । श्रतः इन्हें भी विभिन्न राजा मानना चाहिए।
- (फ) नवाँ राजा निःसन्देह शत्रुञ्जयी माना जा सकता है, जिसके विषय में वायु पुराण (ही) कहता है—

राज्यं सुचलो भोदगति अथ शत्र्ज्जयीततः

(न) संभवतः, सस्यजित् और सर्वजित दो राजा एक दूसरं के बाद हुए। यहाँ सप्तजित् पाठ भी मिलता है; किन्तु समं सस्यं का पाठ अशुद्ध हो सकता है। पुराण एक मत से इसका राज्य काल = ३ वर्ष बतलाते हैं। सर्व को सस्य नहीं पढ़ा जा सकता। अतः इन्हें विभिन्न राजा मानना होगा। अतः भारतयुद्ध के बाद हम ३२ राजाओं की सूचना पाते हैं। हमें शेष नष्ट राजाओं का अभी तक ज्ञान नहीं हो सका है।

कुछ विद्वानों और समानोचकों का श्राभमत है कि नामों के सभी विभिन्न पाठों को बिभिन्न राजाश्रों का नाम समभाना चाहिए। किन्तु यह श्रीभमत मानने में कठिनाई यह है कि सभी पाठ सत्यतः पाठभेद नहीं है; किन्तु शितयों में बार-बार नकल करने की भूलें हैं। शतश्रवस् श्रुतश्रवस् का केवल श्रशुद्ध पाठ है, जिस प्रकार सुचर, सुचत्र, सित्र, सुनचत्र श्रांर स्वच्नत्र लिखनेवालों की भूलें हैं। श्रव्हरों का इभर-उधर हो जाना स्वामाविक है। यदि लिखनेवाला चलता-पुरजा रहा तो अपनी बुद्धि का परिचय देने के लिए वह सरलता से अपने लेख में कुछ पर्यायवाची शब्द सुसेव देगा। विहर्ण का कुछ श्रर्थ नहीं होना श्रीर वह कर्मक का श्रर्थ बहुत्कर्मा से मित्रता-जुलता है। यदि इस स्थान पर बहुत्सन का अन्य कोई ऐसा शब्द होता तो स्थ राजा के श्रिस्तत्व को भिन्न मानने का कुछ संभावित कारण हो सकता था। कर्मजित् श्रीर धर्मजित् भी सेनजित् से मिलते हैं। शत्रुष्ण्यय के बाद सत्यक एक विभिन्न राजा हो सकता है। शतः कुल पुराणों के विभिन्न पाठों के श्रध्ययन से केवल दो ही नाम और मानने की संभावना हो सकती है, किन्तु श्रमुमित राजवंश का मध्यमान श्रीर राजाओं की लिखित संख्या

ही हमें राजाश्चों की नियत संख्या निर्धारित करने में सहायक होती है। श्रापित, हमें २२ द्वाविंशति के बदले ३२ द्वात्रिंशत पाठ मिनता है; अयत: हमें राजाश्चों की संख्या ३२ ही माननी चाहिए।

| -11-1-11                 | बार्हद्रथ वंश-तालिका             |      |                |            |            |                    |
|--------------------------|----------------------------------|------|----------------|------------|------------|--------------------|
| संख्या                   | राज नाम                          |      | <b>ग्रघ।</b> म | जायसवान    | प≀र्जिटर   | (श्रभिमत त्रिवेद ) |
| ૧<br>૨                   | सोमाधि<br>मार्जीर                | }    | Хo             | 72         | પ્રદ       | ¥.¤                |
| ₹<br>४                   | श्रु तश्रवा<br>श्रुपतीपी         | }    | Ę              | Ę٥         | ६४         | Ę o                |
| ł                        | <b>अ</b> युनायु                  |      | २६             | २६         | २६         | ३६                 |
| Ę                        | निरमित्र<br>शर्ममित्र            | }    | ४०             | ४०         | ४०         | ४०                 |
| 5                        | सुरत्त या सुत्तत्र               |      | X.o            | X 0        | प्र६       | オニ                 |
| 3                        | बृहत्कर्मा                       |      | २३             | २३         | २३         | <b>२</b> ३         |
| 90                       | सेनाजित्                         |      | २३             | •••        | २३         | χo                 |
| १ <b>१</b><br>१२         | शत्रृष्टजय<br>महावत या रिपुंजय व | थम } | <b>₹</b> ¥     | ₹४         | 80         | ४०                 |
| 93                       | विभु                             |      | २≂             | ર પ્ર      | २६         | <b>२</b> =         |
| 98                       | शुचि                             |      | Ę              | Ę          | メニ         | 68                 |
| 92                       | चंम                              |      | <b>२</b> ⊏     | <b>२</b> ≒ | २८         | २⊏                 |
| १६<br>१७                 | चेमक<br>श्रगुवन                  | }    | २४             | Ę o        | ६४         | ÉR                 |
| 9=                       | सुनेत्र                          |      | પૂ             | ¥          | ३ ५        | <b>₹</b> ¥         |
| 9 ह<br>२०                | <b>निवृ</b> ति<br><b>एमन</b>     | }    | ሂട             | ሂട         | ሂሩ         | ሄ።                 |
| <b>१</b> १<br>२२         | त्रिनेत्र<br>सुश्रम              |      | <b>}</b> २८    | २्द        | २⊏         | ३८                 |
| २३                       | द्युमत्सेन                       |      | Σ              | ς.         | ४८         | ४=                 |
| <b>૨</b> ૪<br>૨ <u>૫</u> | महीनेत्र<br>सुमति                | }    | ₹ ₹            | રત         | ३३         | <b>३</b> ३         |
| <b>२</b> ६<br>२७         | सुचल<br>शत्रु = जयी              | }    | २२             | २२         | ३२         | ३२                 |
| २८                       | <b>सुनी</b> त                    |      | 80             | ४०         | 80         | ४०                 |
| २ <i>६</i><br>३०         | सत्यजित्.<br>सर्वजित्            | }    | ३०             | ३०         | <b>5</b>   | <b>5</b> 3         |
| <b>३</b> 9               | विश्वजित्                        |      | રપ્ર           | २४         | <b>3</b> % | ₹ĸ                 |
| ३२                       | रिपुष्जय                         |      | 70             | ¥ 0        | ¥0         | X •                |
|                          |                                  |      | ६३८ वर्ष       | ६६७ वर्ष   | ६४० वर्ष १ | १००१ वर्ष          |

१. ऐ'शियट इचिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ए० १७६।

श्री धीरेन्द्रनाथ मुखोपा प्यायने पिक बेतुका सुम्भाव रखा है कि यद्यपि राजाओं की संख्या २२ ही दी गई तो भी कुल राजाओं की संख्या ४८ (१६ + ३२) है जिन्होंने १७२३ वर्ष (१००० + ७२३) राज्य किया। श्रथवा १६ राजाओं ने ७२३ वर्ष श्रोर ३२ राजाओं ने १००० वर्ष।

श्चन्यत्र (परिशिष्ट ख) दिखाया गया है कि महाभारत युद्ध किल संवत् १२३४ में हुआ। श्चतः सहदेव का पुत्र सोमाधि भी क० सं० १२३४ में गदी पर चैठा। इसके वंश का विनाश बुरी तरह हुआ। श्चंतिम संतान हीन वृद्धे राजा रिपुण्जय को इसके ब्राह्मण मंत्री एवं सेनापति पुलक ने बध (क० सं० २२३५ में ) किया।

मगथ के इतिहास में ब्राह्मणों का प्रमुख हाथ रहा है। वे प्रायः प्रधान मंत्री श्रौर सेनापित का पर सुशोभित करते थे। राजा प्रायः चित्रय होते थे। उनके निर्वल या श्रपुत्र होने पर वे इसका लाभ उठाने से नहीं चुकते थे। श्रीतम बृहद्दथ द्वितीय के बाद प्रद्योतों का ब्राह्मण वंश गद्दी बैठा। प्रद्योतों के बाद शिशुनाणों का राज्य हुआ। उन्होंन श्रपने की च्हन बंधु घोषित किया। इसके बाद नन्दवरा का राज हुआ, जिसकी जब चाणम्य नामक ब्राह्मण ने खोदी। मौर्यो के श्रीतिम राजा बृहद्दथ का भी बध उसके ब्राह्मण सेनापित पुष्यिमित्र ने किया। श्रातः हम पाते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व सदा बना रहा और प्रायः वे ही वास्तविक राजकत्ती थे।

१. प्रदोप, बंगाबी मासिक पत्रिका देखें ।

# चतुर्दश ऋध्याय

#### प्रद्योत

यह प्रायः माना जाता है कि पुराणों के प्रधोत्तवंश ने, जिसे अन्तिम बृहद्वथ राज का उत्तराधिकारी कहा गया है, मगध में राज्य न किया और मगध से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था। लोग उसे अवन्तिराज प्रधोत ही समस्ते हैं जो निम्नलिखित कारणों से विम्निसार का प्रतिस्पद्धीं और भगवान् बुद्ध का समकालीन माना जाता है। (क) इतिहास में अवंती के राजा प्रद्योत्त का ही वर्णन मिलता है और पुगण भी प्रधोत राजा का उल्लेख करते हैं। (ख) दोनों प्रधोतों के पुत्र का नाम पालक है। (ग) मत्स्य पुराण में इस वंश का आरंभ निम्न तिस्वित प्रकार से होता है।

#### बृहद्रथे स्वतीतेषु वीतिहोत्रेष्ववन्तिषु

बीतिहोत्र सगध के राजा थे , किन्तु, सगध राजाओं के समकातीन थे। प्रधीत का पिता पुण्क या पुलक का नाम बीतिहोत्रों के बाद आया है। श्रतः अपने पुत्र का अभिषेक करने के लिए उसने बीतिहोत्र वंश के राजा का वध किया। वाण के कहता है कि पुण्क वंश के प्रयोत्त के पुत्र कुमार सेन का वध वेताल तालजंध ने महाकाल के मन्दिर में किया। जब वह कि साई के घर पर मनुष्य मांस बेचने के विषय में अतुक बहस या वितराड़ा कर रहा था। सुरेन्द्रनाथ मजुम रार का मत है कि पुलक ने बीतिहोत्रों को मार भगाया, जिससे अंतिम राजा का बध कर अपने पुत्र को गही पर बिठाय। इसपर बीतिहोत्र या ताल जंधों को कोध आया और पुलक के पुत्र की हत्या करके उन्होंने इसका बहला लिया। अतः प्रयोत्तों ने बीतिहोत्रों के बाद अवन्ती में राज्य किया। यह प्रयोत विभिन्नसार और बुद्ध का समकातीन चराड़ प्रयोत महासेन ही है।

## शिशुनागों का पुछल्ला ?

पुराणों में कोई स्राभास नहीं, जिसके स्रावार पर हम प्रद्योत वंश की शिशुनाग वंश का पुछल्का मानें स्रथवा प्रद्योत को, जिसका वर्णन पुराण करते हैं, शैशुनाग बिम्बिसार का समकालीन मानें।

१. (क) ज॰ वि॰ उ॰ रि॰ सो॰ श्री॰ इ॰ द॰ भिडे व सुरेम्द्रनाथ मजुमदार का क्षेस्र भाग ७-ए॰ ११३-२४।

<sup>(</sup>ख) इशिडयन हिस्टोरिकल कार्टरली, कलकला १६६० ए० ६७८, ज्योतिमैय सेन का प्रचोत वंश प्रहेलिका।

<sup>(</sup>ग) जर्ने ज आफ इण्डियन हिस्ट्री भाग ६, पृ० १८८ असलानन्द घोष का अवन्ति प्रचोत की कुछ समस्याएँ।

२. पार्जिटर का पाठ पृ० २४।

हर्षे चिति पष्ठ डच्छ्वास ए० १६६ (परवसंस्करण)।

४. ज ० वि० ड॰ रि० सो० १-१०६ ।

यदि ऐशा होता तो प्रधोत वंश के वर्णन करने का उचित स्थान होता बिम्बिशार के साथ, उसके उत्तराधिकारी के साथ या शिशुनाग वंश के झंत में। हेमचन्द्र राय चौधुरी ठीक कहते हों कि 'पुराणों में समकालीन राजाओं को कभी-कभी उत्तराधिकारी बताया गया है तथा सामतों को उनका वंशज बनाया गया है। पौरव और इच्चाकु आदि पूर्ववंशों का संनिप्त वर्णन है, किन्तु, मगध वंश का बृहद्वंशों से आरम्भ करके विस्तारपूर्ण वर्णन पाया जाता है और आवश्यकतानुसार समकालीन राजाओं का भी उसमें अलग से वर्णन है या संनेप में उनका उल्लेब है।'

#### अभय से विजीत प्रद्योत

विश्विसार शिशुनाग वंश का पंचम राजा है खोर यदि प्रदोत ने विश्विसार के कान में राज्य ख्रारम्म किया तो शिशुनाग के भी पूर्व प्रदोत का वर्णन छसंगत है। केवल नामों भी समानता से ही पुराणों की वंशपरम्परा तोड़ने का कोई कारण नहीं है, जिससे हम दोनों वंशों को एक मानें। प्रदोतों के पूर्व बृहद्वर्थों ने मगध में राज्य किया। फिर इन दोनों वंशों के बीच का वंश प्रदोत भन्ना किस प्रकार अवन्ती में राज्य करेगा ? रैपसन का सुमान है कि अवन्ती वंश ने मगध को भी मात कर दिया और मगध के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया; इसीसे यहाँ पर मगध का वर्णन है। यह असंगत प्रतीत होता है; क्योंकि बिम्बिसार के काल में भी [ जिसका समकालीन प्रदोत्त (चगड़) था ] मगध अपनी उन्नित पर था और किसीके सामने सुकने को वह तैयार न था। प्रदोत्त विश्विसार को देव कहकर सम्बोधित करता है।

कुमारपाल प्रतिवोध में उज्जयिनी के प्रयोत की कथा है। इस कथा के अनुसार मगध का राजकुमार अभय प्रयोत की बंदी बनाता है। इसने प्रयोत का मानमर्दन किया था जिसके चरण पर उज्जयिनी में चौदह राजा शिर सुकाते थे। प्रयोत ने श्रेणिक के कुमार अभय के पिता के चरणों पर शिर नवाया। बहद्दथ वंश से लेकर मौर्यो तक मगध का सूर्य प्रचणड रूप से भारत मं चमकता रहा, श्रतः पुराणों में मगध के ही कमागत वंशों का वर्णन होगा। अतः यहाँ पर प्रयोत वंश का वर्णन तभी शुक्तियुक्त होगा यदि इस वंश ने मगध में राज्य किया हो।

#### अन्त:काल

देवदत्त रामकृष्ण भगडारकर निम्निलिखित निष्म पिनालते हैं—(क) मगध की शिक्त लुप्तप्राय ही चली थी। श्रवन्ती के प्रयोत का खितारा चमक रहा था, जिसने मगध का विनाश किया, श्रतः बृहद्व थों श्रीर शिशुनागों के बीच गड़बड़ माला ही गया। इस श्रन्तःकाल को वे प्रयोत-वंश से नहीं; किन्तु विज्ञयों से पूरा करते हैं। (ख) बृहद्व थों के बाद मगध में यथाशीघ प्रयोतवंश का राज्य हुश्रा।

पालिटिकल हिस्ट्री भ्राफ ऐंशियंट इिंग्डिया ( तृतीय संस्करण ) पृ० ४१ ।

२. कैनिज हिस्ट्री श्राफ इचिडया भाग १ ए० ३११।

३. विनय पिटक पृ० २७१ ( राहुल संस्करण )।

४. प्रदारगमन विषये प्रचोत कथा, सोमप्रभाचार्यं का कुमारपाज प्रतिबोध, मुनि जिनराजविजय सम्पादित, १६२० (गायकवाड सीरोज) भाग १४, ए० ७६-६३।

४. कारमाइकेख खेक्चसँ भाग १ ए० ७३।

६. पार्जिटर ए० १८।

### दोनों प्रद्योतों के पिता

पुरागों के अनुवार प्रयोत का पिता पुनक था। किन्तु कथाविरित्वागर के अनुवार चगड पठजोत का पिता जयसेन था। चगडपजोत की वंशावती इस प्रकार है—महेन्द्र वर्मन, जयसेन, महांसन (=चगड प्रयोत)। तिब्बती परम्परा पठजोत को अनन्त नेमी का पुत्रवतलाता है और इसके अनुवार पठजोत का जन्म ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। संभवतः, पठजोत के पिता का ठोक नाम अनन्त नेमी था। और जयसेन केवल विद्द जिस प्रकार पठजोत का विद्द महासेन था । अधिकांश कथाविरित्सागर में ऐतिहासिक नाम ठीक ही पाये जाते हैं। अतः यदि हम इसं ठोक मानें तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अवन्ती का राजा प्रयोत अपने पौराणिक संज्ञक राजा से भिन्न है।

दीर्घ चारायण व बानकपिता पुनक का घनिष्ट मित्र था। चारायण ने राजगद्दी पाने में पुलक की सहायता की। किन्तु, पालक अपनं गुरु दीर्घ चारायण का अपमान करना चाहता था, अतः चारायण ने राजमाता के कहने से मगध त्याग दिया, इविलए पुलक को नयविजित कहा गया है। अतः अर्थशास्त्र निश्चयपूर्वक सिद्ध करता है कि मगध के प्रद्योत वश मे पालक नामक राजा राज करता था।

#### उत्तराधिकारी

दोनो प्रयोतों के उत्तराधिकारियों का नाम सचमुच एक ही है यानी पालक। भास प्रयोत के संभवत: ज्येष्ठ पुत्र की गोपाल बालक (लघुगोपाल) कहना है, किन्तु मृच्छकटिक पोपालक का श्रर्थ गायों का चरवाहा समस्तता है। कथासरित्सागर प्रयोत के दो पुत्रों का नाम पालक श्रौर गोपाल बतलाता है।

मगय के पालक का उत्तराधिकारी विशाखयुप था, जिसका ज्ञान पुराणों के दिवा श्रन्य प्रन्थकारों को नहीं है। सीतानाथ प्रधान है इस विशाखयुप को पालक का पुत्र तथा काशोप्रसाद जायसवाल श्रार्थक का पुत्र बतलाते हैं। किन्तु इसके लिए वे प्रमाण नहीं देते। अवन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय में घोर मतभेद है। जैन प्रन्थकार इस विषय में मौन हैं। पालक महाकूर था। जनता ने उसे गदी से हटाकर गोपाल के पुत्र आर्थक को कारागार से लाकर गदी पर बिठाया। कथासरित्सागर अवन्ति वर्द्धन को पालक का पुत्र बतलाता है। किन्तु, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि पालक का राज्य किस प्रकार नष्ट हुआ और अवन्तिवर्द्धन अपने पिता की मृत्यु के बाद, गदी पर कैंस बैठा। अतः अवन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय

१. क॰ स॰ सा॰ ११-३४।

२. राकहिला पृ० १७ ।

३. श्रर्थशास्त्र श्रध्याय १४ टीका भिन्न प्रभमति टीका ।

४. हर्षं चिरत ६ ( पृ॰ १६८ ) उच्छू वास तथा शंकर टीका।

**४. मृच्छुक**टिक १०-५।

६. स्वप्न बासवद्ता श्रंक ६।

७. कः स॰ सा० श्रद्धाय ११२।

८, प्राचीन भारत वंशावली १० २३४।

a. ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ भाग १ पृ॰ १०६ l

में निम्निलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है—(क) इसका कोई उत्तराधिकारी न था। (ख) घोर विष्तव से उसका राज्य नष्ट हुआ श्रोर उसके बाद श्रम्य वंश का राज्य श्रारंभ हो गया श्रोर (ग) पालक के बाद श्रवन्ति वर्मा शांति संगद्दी बैठा, किन्तु इसके संबन्ध में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है।

किन्तु मगध के पालक का उत्तराधिकारी उसी वंश का है। उसका पुत्र शांति से गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है विशाखयुग न कि श्रवन्तिवर्द्धन । जैनों के अनुसार श्रवन्ति पालक ने ६० वर्ष राज्य किया, किन्तु मगध के पालक ने २४ वर्ष दें ही राज्य किया ।

भारतवर्ष में वंशों का नाम प्रायः प्रथम राजा के नाम से छ।रंभ होता है, यथा ऐच्नाकु, ऐल, पौरव, बार्हद्रथ, गुप्तवंश इत्यादि । अवन्ती का चराडप्रद्योत इस वंश का प्रथम राजा न था अपतः यह प्रद्योत वंश का संस्थापक नहीं हो सकता ।

#### राज्यवर्ष

सभी पुराणों में प्रयोत का राज्यकाल २३ वर्ष बताया गया है। श्रवन्ती के प्रयोत का राज्यकाल बहुत दीर्घ है, क्योंकि वह उसी दिन पैदा हुआ, जिस दिन खुद्ध का जन्म हुआ था। वह विम्बसार का समकालीन और उसका मित्र था। विम्बसार ने ५१ वर्ष राज्य किया। जब विम्बसार को उसके पुत्र श्रजातशत्रु (राज्यकाल ३२ वर्ष) ने बध किया तब प्रयोत ने राजग्रह पर श्राक्रमण की तैयारी की।

श्रजातशत्रु के बाद दर्शक गद्दी पर बैठा जिसके राज्य के पूर्व काल में अवश्य ही चराड प्रयोत्त अवंती में शासन करता था। अतः चराड प्रयोत्त का काल अतिदीर्घ होना चाहिए। इसके राज्य काल में विम्बसार, अजातशत्रु एवं दर्शक के समस्त राज्यकाल के कुछ भाग सम्मिलत हैं। संभवतः इसने =० वर्ष संअधिक राज्य किया ( ५१ + ३२ + … ) श्रीर इसकी श्रायु १०० वर्ष संभी श्रिधिक थीं ( =० वर्ष बुद्ध का जीवन काल + २४ (३२ - =) + दर्शक के राज्यकाल का श्रंश)। किन्तु मगध के प्रयोत ने केवल २३ वर्ष ही राज्य किया। अतः यह मानना स्वाभागिक है कि मगध एवं अवंती के प्रयोत एवं पालक में नाम सादश्य के सिवा कुछ भी समता नहीं है।

सभी पुराण एक मत है कि पुलक ने अपने स्वामी की हत्या की और अपने पुत्र की गद्दी पर बिठाया। मत्स्य, वायु और ब्रहांड स्वामी का नाम नहीं बतलाते। विष्णु और भागवत के अनुसार स्वामी का नाम रिपुब्जिय था जो मगध के बृहद्दथ वंश का श्रंतिम राजा था। मगध के राजा की हत्या कर के प्रद्योत को मगध की गद्दी पर बिठाया जाना स्वाभाविक है, न कि अवंती की गद्दी पर। विष्णु और भागवत अवंती का उल्लेख नहीं करते। अतः यह मानना होगा कि प्रदीत का अभिषेक मगध में हुआ, न कि अवंती में।

#### पाठ विश्लेषएा

पार्जिटर के अनुसार मरस्य का साधारण पाठ है 'अवन्तिषु', किन्तु, मस्त्य की चार इस्तिलिपियों का ( एफ॰, जी॰, जे॰ के॰) पाठ है अवन्षुषु ।

१. क० स० सा० ११२-१३।

<sup>.</sup> २. इंग्डियन एँटिकक्वेरी १६१४ ए० ११४ ।

**३. पार्जिटर** पृ० १६।

इसमं (जे) मत्स्यपुराण बहुमूल्य है; क्योंकि इसमे विशिष्ट प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं जो स्पष्टतः प्राचीन है। अन्य किसी भी पुराण में 'अवन्तिषु' नहीं पाया जाता। ब्रह्माएड का पाठ हैं 'अवर्तिषु' । वायु के भी छः प्रन्थों का पाठ यही है। अतः अवन्तिषु को सामान्य पाठ मानने में भूल समभी जा सकती है। (इ) वायु का पाठ है अवर्षिषु। यह प्रंथ अत्यन्त बहुमूल्य है; क्योंकि इसमें मुद्दित संस्करण से विभिन्न अनंक पाठ हैं। अतः मत्स्य (जे) और वायु (इ) रोनों का ही प्राचीन पाठ 'अवन्तिषु' नहीं है। अवर्षिषु और अवर्तिषु का अर्थ प्रायः एक ही है—बिना बंधुओं के। अपितु पुराणों में 'अवन्ती में' के लिए यह पाठ पौराणिक प्रथा? से विभिन्न प्रतीत होता है। पुराणों में नगर को प्रकट करने के लिए एकवचन का प्रयोग हुआ है न कि बहुचचन का। अतः यदि ''अवन्ती' शुद्ध पाठ होता तो प्रयोग 'अवंत्यां' मिलता, न कि अवन्तिषु । अवन्तिषु के प्रतिकूल अनेक प्रामाणिक आधार है। अतः अवन्तिषु पाठ अशुद्ध है और इसका शुद्धल्प है—'अवन्धुपु अवर्णिषु या अवर्तिषु' जैसा आगे के पाठ विश्लेषण से ज्ञात होगा।

साधारणतः वायु श्रीर मत्स्य कं चार प्रन्थों (सी, डी, इ, एन्) का पाठ है—वीत-होत्रेषु। (इ) वायु का पाठ है—रीतिहोत्रेषु, िकन्तु ब्रह्माएड का पाठ है 'वीरहन्तृषु'। मत्स्य के केवल सुदित संस्करण का पाठ है—वीतिहोत्रेषु। िकन्तु, पुराणों के पाठ का एकमत है बीतहोत्रेषु—िजनके यज्ञ समाप्त हो जुके—या वीरहन्तृषु (ब्रह्माएड का पाठ)—शत्रुश्चों के नाशक; क्योंकि वायु (जी) कहता है कि ये सभी राजा बड़े शिक्कशाली थे —'एते महाबलाः सर्वे।' श्रतः, यह प्रतीत होता है कि ये बाईद्वय राजा महान् यज्ञकर्त्ता श्रीर वीर थे। बीतहोत्र का वीतिहोत्र तथा श्रवर्णिषु का श्रवन्तिषु पाठ श्रावक है। प्राचीन पाठ इस प्रकार प्रतीत होता है—

बृहद्दथेष्वतीतेषु वीतहोत्रेष्वविणिषु। इसका श्रर्थ होगा—(महायज्ञों के करनेवाले बृहद्दथ राजा के निर्वेश हो जाने पर) श्रविणिषु मालवा में एक नदी का भी नाम है। संभवतः, श्रम का यह भी कारण हो सकता है।

पुराणों के अनुसार महापद्म ने २० वीतिहोत्रों का नाश किया। प्रद्योतों ने अवन्ती के वीतिहोत्रों का नाश करके राज्य नहीं हदप लिया। अतः, हम कह सकते हैं कि मगध के प्रदोत वंश का अवन्ती से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

#### वंश

वैयिक्तिक राजाओं की वर्ष-संख्या का योग श्रीर वंश के कुल राजाओं की भुक्त संख्या ठीक-ठीक मिलती है। इनका योग १३ वर्ष है। इन पांच राजाओं का मध्यमान ३० वर्ष के लगभग अर्थात २७६ वर्ष प्रतिराज है।

बृहद्दथ वंश का श्रंतिम राजा रिपुंजय ४० वर्ष राज्य करने के बाद बहुत बृद्ध हो गया था। उसका कोई उत्तर/धिकारी न था। उसके मंत्री पुलक ने छल से अपने स्वामी की हत्या क० सं० २२६५ में की। उसने स्वयं गद्दी पर बैठने की अपेक्ता राजा की एक मात्र कन्या से अपने

१. पार्जिटर पृ० ३२।

२ तुलना करो —शिरिवजै, पुरिकायां, मेकलायां, पद्मावस्यां, मधुरायां — सर्वेत्र सप्तमी पुकवचन प्रयुक्त है। पाजिटर पु॰ १४-१४,४६-४१-४२-४३ देखें।

१. मार्कं बहेय पुराया १७-२०।

पुत्र प्रयोत का विवाह<sup>9</sup> करवा दिया श्रौर श्रपने पुत्र तथा राजा के जामाता को मगध की गद्दी पर थिठा दिया। ढाका विश्वविद्यालय पुस्तक-भंडार<sup>२</sup> के ब्रह्मागड की हस्तलिपि के श्रनुसार मुनिक श्रपने पुत्र को राजा बनाकर स्वयं राज्य करने लगा।

सभी पुराणों के अनुसार पुत्तक ने अपने कात के ज्ञांत्रयों का मान-मर्दन करके खुल्लम-खुल्ला अपने पुत्र प्रयोत को मगध का राजा बनाया। वह नग्रव्यक्तित काम साधनेवाला था। वह वैदेशिक नीति मे चतुर था और पड़ोस के राजाओं को भी उन्नने अपने वश में किया। वह महान धार्मिक और पुरुष श्रेष्ठ था (नरोत्तम)। इसने २३ वर्ष राज्य किया।

प्रयोत के उत्तराधिकारी पुत्र पालक ने २४ वर्ष राज्य किया । मत्स्य के अनुसार गद्दी पर बैठने के समय वह बहुत छोटा था । पालक के पुत्र (तत्पुत्र-भागवत) विशाखयूप ने ५० वर्ष राज्य किया । पुराणों सं यह स्पष्ट नहीं होता कि सूर्यक विशाखयूप का पुत्र था । सूर्यक के बाद उसका पुत्र निद्वदर्शन गद्दी पर बैठा आंर उसने २० वर्ष तक राज्य किया । वायु का एक संस्करण इसे 'वित्तवदर्शन कहता है । जायसवाल के मत मे शिशुनागवंश का निद्वदर्शन ही वर्तिवदर्शन है । यह विचार मान्य नहीं हो सकता ; क्योंकि पुराणों के अनुसार निद्वदर्शन प्रयोत वंश का सूर्य क० सं० २३६६ मे अस्त हो गया और तब शिशुनागों का राज्योदय हुआ ।

नारावचा शास्त्री का 'शंकर काल' का परिशिष्ठ २, 'कखिद्वनाराजर्द्धताल्ल' के आधार पर ।

२. इष्डियन हिस्टोरिकल कार्टरजी, १६३० पृ० ६७८ इस्तिखिलित प्रन्थ संक्या ३१४ पृ० १७:-४ तुलाम करें---'पुत्रसभिविच्याथ स्वयं राज्यं करिष्यति ।'

### पश्चदश अध्याय

## शैशुनाग वंश

प्राचीन भारत में शिशुनाग शब्द धर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है। वहाँ उल्लेख है कि ऋष्यम्क पर्वत की रचा शिशुनाग करते थे। किन्तु, यह कहना कठिन है कि यहाँ शिशुनाग किसी जाति के लिए या छोटे सर्वों के लिए अथवा छोटे हाथियों के लिए प्रयुक्त है। डाक्टर सुविमलचन्द सरकार के मन में रामायण कालीन वानर जाति के शिशुनाग और मगध के इतिहास के शिशुनाग राजा एक ही वंश के हैं। शिशुनाग उन बानरों में से थे, जिन्होंने सुमीव का साथ दिया और जो अपने रण-कौशल के कारण विश्वस्त माने जाते थे।

दुनरों का मत है कि शिशुनाग विदेशी थे और भारत में एलाम है आये। हरित कृष्ण देव ने इस मत कि पूर्ण विश्लेषण किया है। मिस्र के बाइसवें वंश के राजा जैसा कि उनके नाम से सिद्ध होता है, वैदेशि हथे। शेशंक (शिशुनाक या शशांक) प्रथम ने वंश की स्थापना की। इस वंश के लोग पूर्व एशिया से आये। इस वंश के अपनेक राजाओं के नाम के आत में शिशुनाक है, जो कम से-कम चार वार पाया जाता है। अन्य नाम भी एशियाई हैं। अवतः यह प्रतीत होता है कि शैशुनाग बहुत पहले ही सुद्ध तक फैल चुके थे। वे भारत में बाहर से न आये होंगे; क्योंकि जब कभी कोई भी जाति बाहर से आती है तब उसका स्पष्ट लेख मिलता है जैसा कि शाकदीपीय शाहाणों के बार में मिलता है।

महावंशायिका रूपप्ट कहती है कि शिशुनाग का जन्म वैशाली में एक लिच्छवी राजा की वंश्या की कुक्ति से हुआ। इस बालक की घूर पर फेंक दिया गया। एक नागराज इसकी

१. रामायण ३-७३-२६-३२।

२. संस्कृत में बानर शब्द का अर्थ जंगली होता है। वानं (वने भवं) राति खादतीति बानरः।

**३**. सरकार पृ० १०२-३ ।

४ एलाम प्रदेश श्रोरोटिस व टाइप्रिस नदी के बीच भारत से लेकर फारस की खाड़ी तक फैला था। इसकी राजधानी सुसा थी। किल संवत् २४४४ या खृष्ट पूर्वं ६४७ में इस राज्य का विनाश हो गया।

जनैंख आफ अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी १६२२ ए० १६४-७ "भारत व एखाम"।

६. इनसायक्नोपीडिया बिटानिया, भाग ६ १० ८६ ( एकादश संस्करण )।

७. देवी भागवत म-१३।

E. पाकी संज्ञाकोष-सुसुनाग ।

रत्ता कर रहा था। प्रातः लोग एकत्र होकर तमाशा देवने लगे श्रार कहने लगे 'शिशु' है, श्रतः इस बालक का नाम शिशुनाग पहा। इस बालक का पालन पोषण मंत्री के पुत्र ने किया।

जायसवात के मत में शुद्ध रूप शिशुनाक है; शिशुनाग प्राकृत रूप है। शिशुनाक का श्रर्थ होता है छोटा स्वर्ग और शिशुनाग का खींचातानी से यह अर्थ कर सकते हैं— सर्पद्धारा रिच्चत बालक। दोनों शुद्ध संस्कृत शब्द हैं और हमें एक या अन्य रूप को स्वीकार करने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

#### राजाओं की संख्या

वंश का वर्णन करने में प्रायः तुच्छ राजा छोड़ दिये जाते हैं। कभी-कभी लेखक की भून से नाम राज प्रव या दोनों इधर-उधर हो जाते हैं। कभी-कभी विभिन्न पुराणों में एक ही राजा के विभिन्न विशेषण या विरुद्द पाये ज ते हैं तथा उन राजाओं के नाम भी विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। पार्जिटर के मत में इसवंश के राजाओं की संख्या दश है। किन्तु, विभिन्न पाठ इस प्रकार हैं। मतस्य (सी, जी, एफ, एम) श्रोर वायु (सी, जी) दशही; मतस्य (ई) दशौँवते व ब्रह्माराड दशबँते। इस प्रकार हम लेखक की भून से द्वादश (१२) के अपनेक रूप पाते हैं। अपतः हम निश्चयर्भिक कह सकते हें कि आरंभ में द्वादश ही शुद्ध पाठ था न कि दश और राजाओं की संख्या भी १२ ही है न कि दश; क्योंकि बौद्ध साहित्य से हमें और दो नष्ट राजाओं के नाम अनिरुद्ध श्रीर मुग्ड मित्रते हैं।

### भक्त वर्ष योग

पार्जिटर <sup>3</sup> के मत में इस वंश के राजाओं का काल १६३ वर्ष होता है, किन्तु, पार्जिटर द्वारा स्वीकृत राजाओं का भुक्तवर्ष योग ३३० वर्ष ४ होता है। पार्जिटर के विचार में—
"शतानि त्रीणि वर्णिण षष्ठि वर्षाध कानितु" का श्रर्थ सी, तीन, साठ (१६३) वर्ष

'शतान त्राण वणाण वाष्ठ वथाध कानतु' का अथ सा, तान, साठ (१६३) वष होगा, यदि हम इस पाठ का प्राकृत पद्धति से अर्थ करें। साहित्यिक संस्कृत में भले ही इसका अर्थ ३६० वर्ष हो। अपितु, राज्य वर्ष की संभावित संख्या १६३ है। किन्तु ३६० अरसंभव संख्या प्रतीत होती है।

वायु का साधारण पाठ है—शतानि त्रीणि वर्षाणि द्विषध्यभ्यधिकानितु। वायु के पाठ का यदि इम शद्ध संस्कृत साहित्य के अनुसार अर्थ लगानें तो इसका अर्थ होगा ३६२ वर्ष। पाजिटर का यह मत कि पुराण पहले प्राकृत में तिखे गये थे, चिंत्य है। यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो भी यह तर्क युक्त नहीं प्रतीत होता कि शत का प्रयोग बहुवचन में क्यों हुआ, यदि इस स्थल पर बहुवचन वांच्छित न था। वायु और विष्णु में ३६२ वर्ष पाया जाता है। यद्यपि मत्स्य, ब्रह्मागड और भागवत में ३६० वर्ष ही मिलता है। ३६२ वर्ष यथातथ्य, किन्तु ३६० वर्ष गोलमटोल है। अतः, हमें मुक्तराजवर्ष ३६२ ही स्त्रीकर करना चाहिए, जो विभिन्न पुराणों के

१. ज० वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १-६७-८८ जायसवाल का शिशुनाग वंश ।

२. पार्जिटर पृ० २२ टिप्पणी ४३।

**३. क**िबपाठ पृ० २२।

**४. ए शियंट इविडयन हि**स्टोरिकल ट्रेडिशन ए० 1७६ <sup>५</sup>

पाठों के संतुलन से प्राप्त होना है। प्राय: ३००० वर्षों में बार-बार नकल करने से वैयक्ति हिस्स्या विकृत हो गई है। किन्तु सौभाग्यवश कुछ लिपियों में अब. भी शुद्ध संख्याएँ मिल जाती हैं और हमें हनकी शुद्धता की परीन्ना के लिए पालि साहित्य से भी सहायता मिल जाती है। अपितु, पाजिटर के अनुसार प्रतिराज हम २० वर्ष का मध्यमान लें तो शिशुनागवंश के राजाओं का काल २०० वर्ष होगा न कि १६३ वर्ष। किन्तु, यदि हम प्रतिराज ३० वर्ष मध्यमान लें तो १२ राजाओं के लिए ३६२ वर्ष प्रायः ठीक ठीक बैठ जाता है।

#### वंश

हेमचन्द्र राय चौधरी के मत में हर्यद्व कुल के बिग्बिसार के बाद अजातरात्र, उदयी, अनिक्द, मुगड और नागदासक ये राजा गद्दी पर बैठे। ये सभी राजा हर्यद्वरंश के थे। हर्यद्वरंश के बाद शिशुनागवंश का राज्य हुआ जिसका प्रथम राजा था शिशुनाग । शिशुनाग के बाद कालाशोक और उसके दश पुत्रों ने एक साथ राज्य किया। राय चौधरी का यह मन प्रशोत पहेली के चक्कर में फैंस गया है। यह बतलाया जा चुका है कि उज्जयिनी का प्रशोतवंश मगध के प्रशोत राजाओं के कई शती बाद हुआ। राय चौधरी यह स्पष्ट महीं बतलाते कि यहाँ किस पैनुक सिहासन का उल्लेख है; किन्तु गेगर साफ शब्दों में कहना है कि बिग्बसार इस वंश का संस्थापक नथा। अश्वयोष के हर्यद्व कुल का शाब्दिक अर्थ होता है—वह वंश जिसका राजिवह सिंह हो। तिब्बती परम्परा भी इस व्याख्या की पुष्टि करती है। सिंह सिंह इस्लिए चुना गया कि शिशुनागवंश का वैशाली से चिनष्ठ संबंध था और शिशुनाग का भी पालन-पोषण वैशाली में ही हुआ था। अतः राय चौधरी का मत मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि पुराणों के अनुसार बिग्वसार शैशुनागवंश का था और शिशुनाग ने ही अपने नाम से वंश चलाया, जिसका वह अथम राजा था।

पुराणों में शिशुनाग के वंशजों को चन्नवांधव कहा गया है। बन्धु तीन प्रकार के होते हैं—आत्मबंधु, पितृबंधु श्रौर मातृबंधु। रूपकों में स्त्री का श्रापा श्याला साथी होने के कारण श्रमेक गालियों को सहता है। श्रातः संभवतः इसी कारण श्रमेबन्धु श्रौर चन्नवन्धु भी निम्नार्थ में प्रयुक्त होने लगे।

#### वंशराजगण

### १, शिश्नाग

प्रशोतवंशी राजा श्विष्य हो गये थे; क्योंकि उन्होंने बनात् गद्दी पर श्रिथिकार किया था श्रीर संभवतः उनको कोई भी उत्तराधिकारी न था। श्रितः यह संभव है कि मगधवासियों ने काशी के राजा को निमंत्रित किया हो कि वे जाकर रिक्क सिंहासन को चलावें। काशी से शिशुनाग का बलपूर्वक श्राने का उल्लेख नहीं है। श्रितः शिशुनाग ने प्रशोत वंश के केवल यश का ही, न कि वंश का नाश किया। काशिराज ने श्रिपने पुत्र शिशुनाग को काशी की गद्दी पर बैठाया श्रीर

१. कलिपाठ की मुसिका, परिच्छेद ४२।

२ पालिटिकल हिस्ट्री आफ ऐंशियंट इंडिया पृ० ११७।

३. महावंश का श्रनुवाद ए० १२।

गिरिव ज की अपनी राजधानी बनाया। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के विचार में इसका यह तात्पर्य है कि शिशुनाग केवल की बल का ही नहीं, किन्तु अवन्ती का भी स्वामी हो गया तथा इसका आरे भी तात्पर्य होता है कि शिशुनाग ने की बल और अवन्ती के बीच वत्सराज की अपने राज्य में मिला लिया। अतः शिशुनाग एक प्रकार से पंजाब और राजस्थान की छोड़ कर सारे उत्तर भारत का राजा हो गया। महावंश टीका के अनुसार कुछ जनता ने वर्ष मान शासक को गही से हटाकर शिशुनाग को गही पर बैठाया। इसने महावंश अोर दीप वंश के अनुसार कमशः १८ तथा १० वर्ष राज्य किया। प्राणों में एक मुख से इसका राज्य कात ४० वर्ष बतलाया गया है। विष्णुपुराण इसे शिशुनाभ कहना हैं। इसने किल सं० २३७३ से क० सं० २४१३ तक राज्य किया।

### २. काकवर्ण

शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण के लिए यह स्वाभाविक था कि अपने पिता की मृत्यु के बाह सगध साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपना ध्यान पंजाब की आरे ले जाय। बाए कहना है —

जिन यवनों को अपने पराक्रम से काकवर्षा ने पराजित किया था, वे यवन कित्रम वायुपान पर काकवर्षा को लेकर भाग गये तथा नगर के पास में छुरे से उसका गला घोंट डाला। इसपर शंकर अपनी टीका में कहते हैं—काकवर्षा ने यवनों को पराजित किया और कुछ यवनों को उपहार रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन यवन अपने वायुयान पर राजा को अपने देश ले गये और वहाँ उन्होंने उसका वध कर डाला। जिस स्थान पर काकवर्षा का वध हुआ, उसे नगर बताया गया है। यह नगर काबुत नदी के दिल्या तट पर जलानाबाद के समीप ही श्रीक राज

१. इंग्डियन कलचर भाग १, ए० १६।

२. पाली संज्ञाकोष भाग २, पृ० १२६६।

३. महावंश ४-६।

दीववंश ४-६८ ।

**<sup>∤.</sup> विष्णुपुरागा ४-२४-६** ।

६. हर्षेचरित - पष्टोच्छ्रवास तथा शंकर टीका।

७. प्राच्य देश के जोगों ने प्रोस देश-वासियों के विषय में प्रधानता आयोहियन ज्यापारियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जो एशिया माइनर के तट पर बस गये थे। प्रीक के जिए हिब् में (जेनेसिस १०-२) जवन शब्द संस्कृत का यवन और प्राचीन फारसी का यौना है। यह उस काज का छोतक है जब दिग्गामा का एक प्रीक अचर प्रयोग होता था। दिग्गामा का प्रयोग खिष्ट पूर्व मम्म में ही जुस हो चुका था। प्राकृत योन, यवन से नहीं बना है। यह दूसरे शब्द (ION) का रूपान्तर है। यह एक द्वीप का नाम है जो आयोजोब के युसा के पुत्र के नाम पर पड़ा। एच० जी० राविल्सन का भारत और पश्चिमी दुनिया का सम्बन्ध, कजाकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२६, प्र०२०।

म. नन्दलाख दे, ए० १**३**४ ।

की राजधानी था। इस नगर का उल्लेख एक खरोष्ठी श्वभिलेख में पाया जाता है। का कवर्ण की गांधार देश जीतने में अधिक कठिनाई न हुई। अतः उसका राज्य मगध से काबुल नदी तक फैल गया। किन्तु, काकवर्ण की नृशंस हत्या के बाद चेमधर्म के निर्वन राजत्व में मगध साम्राज्य संकुचित हो गया और बिम्बिसार के कालतक मगध अपना पूर्व प्रभुत्व स्थापित न कर सका और बिम्बिसार भी पंजाब की अधिकृत न कर सका।

ब्रह्माराड र पुराण मं काकवर्ण राजा का उल्लेख है, जिसने कीकट में राज्य किया। वह प्रजा का अस्यन्त हितचितक था तथा ब्राह्मणों का विद्वेषी भी। मरने के समय उसे अपने राज्य तथा अवयस्क पुत्रों की घोर चिता थी। अतः उसने अपने एक मित्र को अपने छोटे पुत्रों का संरक्तक नियत किया। दिनशचन्द्र सरकार के मत में काकवर्ण को लेखक ने भूल से काकवर्ण लिख दिया है। भराडारकर काकवर्ण को कालाशोक बतलाते हैं। किन्तु, यह मानने में कठिनाई है; क्योंकि बौद्धों का कालाशोक सचमुच नन्दिवर्धन है। वायु, मतस्य और ब्रह्मागड के अनुसार इसने ३६ वर्ष राज्य किया; किन्तु, मतस्य के एक प्राचीन पाठ में इसका राज्य २६ वर्ष बताया गया है, जिस जायसवाल स्वीकार करते हैं। इसने क० सं० २४१३ से २४३६ तक राज्य किया। पुराणों में कार्षणवर्ण, शकवर्ण और सवर्ण इसके नाम के विभिन्न रूप पाये जाते हैं।

### ३. क्षेमधर्मन्

बाद्ध साहित्य स भा पौराणिक परम्परा की पुष्टि होती है। श्रातः जेमधर्मा की पुराणों के काकवर्ण का उत्तराधिकारी मानना श्रसंगत न होगा। कलियुग-राज-बृतान्त में इस जेमक कहा गया है तथा इसका राज्य काल २६ वर्ष बताया गया है। वायु श्रीर श्रकाराज्य इसका राज्य काल २० ही वर्ष बतालाते हे, जिसे जायसवाल ने स्वीकार किया है। किन्तु मत्स्यपुराण में इसका राज्य काल ४० वर्ष बताया गया है, जिसे पाजिटर स्वीकार करता है। इस पुराणों म जेमधन्वा श्रीर जंमवर्मा कहा गया है।

### ४, क्षेमवित्

तारानाथ ६ इसे 'लेम देखनेवाना' लेमदशी कहता है, जो पुराणों का लेमिनित् 'लेमजानने वाला' हो सकता है और बौद्ध लेखक भी इसे इसी नाम से जानते हैं। इसे खेमधर्मा का पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी बताया गया है। ( तुलना करें—लेत्रधर्मज )। इसे लेत्रज्ञ, लेमाचि, लेमजित,

<sup>ा.</sup> कारपस इंसिकिपसनम् इनिडिकेरम् भाग २, श्रंश ा, २४ ४ और ४८, मधुरा का तिइध्वज श्रभिकोख ।

२. सध्यख्या २६-२० २०।

३. इविडयन कल्चर, भाग ७ ए० २१४।

थ. तारानाथ धीरता से अपने स्रोत का उत्सीख कर अपनी ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय देता है। इसकी राजवंशावली पूर्ण है तथा इसमें अनेक नाम पाये जाते हैं जो अन्य आधारों से स्पष्ट नहीं हैं। यह बुद्ध धर्म का इतिहास है और जो वि० सं० १६६० में खिला गया था। देखें इविडयन एँटिक री, १८७१ पूर्व १०१ और १६१।

तथा च्रत्रीज भी कहा गया है। (डी) मत्स्यपुराण इसका काल २४ वर्ष बतलाता है। किन्तु सभी पुराणों में इसका राज्य काल ४० वर्ष बतलाया गया है। विनयिष्टक की गिलगिट इस्तिलिषि के अनुसार इसका अन्य नाम महापद्म तथा इसकी रानी का नाम बिम्बा था। श्रतः इक्के पुत्र का नाम बिम्बसार हुआ।

### ५, बिम्बिसार

बिम्बिसार का जन्म कर सं ० २४८३ में हुआ। वह १६ वर्ष की श्रवस्था में कर सं ० २४६६ में गद्दी पर बैठा। किल-संबत २४१४ में इसने बौद्ध धर्म की दीचा ली। यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि बिम्बिसार चेमिवित का पुत्र था; क्योंकि सिंहल परम्परा में इसके पिता का नाम भटि बताया गया है। तिब्बती परम्परा में इसके पिता को महापदुम और माता को बिम्बि बताया गया है। गद्दी पर बैठने के पहले इसे राजगृह के एक गृहस्थ के उद्यान का बढ़ा चाव था। इस कुमार ने राजा विशेष इसे श्रपने श्रधिकार में ले लिया।

उस काल के राजनीतिक जंत्र में चार प्रधान राज्य भारत में थे। कोसल, वस्त्र, श्रवंती तथा मगध, जिनका शासन प्रसेनजित, उदयन, चराड-प्रयोत श्रीर विम्बिसार करते थे। विम्बिसार ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था श्रीर इसने अपनी शक्ति को श्रीर भी दढ करने के लिए पार्श्वती राजाओं से वैवाहिक अस्वन्ध कर लिया। प्रसेनजित की बहन कोसलदेवी का इसने पाणिप्रहण किया श्रीर इस विवाह से विम्बसार को काशी का प्रदेश मिला जिससे एक लाख मुद्रा की श्राय कोसलदेवी को स्नानार्थ दी गई। शेशुनागों ने काशी की रचा के लिए घोर यल किया। किन्तु, तो भी जेमवित के दुर्बल राज्य काल में कोसल के इच्वाकुवंशियों ने काशी को अपने श्रीधकार में कर ही लिया। विवाह में दहेज के रूप में ही वाराणसी मिली। यह राजनीतिक चाल थी। इसने गोपाल की श्रातृजा वासवी, चेटक राज की कन्या चेल्लना श्रीर वैशाली की नर्तकी श्रम्बपाली का भी पाणिपीडन किया। श्रम्बपाली की कुच्चि से ही श्रमय उत्यन्त हुआ। इन विवाहों के कारण मगध को उत्तर एवं पश्चिम में बढ़ने का खूब श्रवसर मिला। इसने श्रपना ध्यान पूर्व में श्रंग की श्रीर बढ़ाया श्रीर छोटानागपुर के नागराजाश्रों की सहायता से श्रंग को भी श्रपने राज्य में मिला तिया। छोटानागपुर के राजा से भी संघ हो गई। इस प्रकार उसके राज्य की सीमा वंगोपसागर से काशी तथा कर्क खण्ड से गंगा के दिख्य तट तक फैल गई।

#### परिवार

बौद्धों के अनुसार श्रजातशत्रु की माता कोसल देवी विम्बिसार की पटमहिषी थी। किन्दु, जैनों के अनुसार यह श्रेय कोणिक की माता चेल्लना को है, जो चेटक की कन्या थी। इतिहासकार कोणिक एवं अजातशत्रु को एक ही मानते हैं। जब अजातशत्रु माता के गर्भ में था तब कोसल राजपुत्री के मन में अपने पति राजा विम्बिसार की जांच का खून पीने की लालसा

१. राकहिता पृ० ४३ ।

२. इविडयन हिस्टोरिकल कार्टरली, १६३८ ए० ४१६ एसे आन गुणाळा १०१७६ देखें।

३. बुद्धिस्ट इविड्या, ए० मा

४ द्वसजातक।

हुई। राजा ने इस बात को सुनकर लच्चणज्ञों से इसका अर्थ पूछा। तब पता चला कि देवी की कोख में जो प्राणी है, वह तुम्हें मारकर राज्य लेगा। राजा ने कहा-यदि मेरा पुत्र मुक्ते मारकर राज्य लेगा तो इसमें क्या दोष है ? उसने दाहिनी जाँघ की शख्न से फाइ. सोने के कटोरे में खुन लेकर देवी को पिलवाया। देवी ने सोचा-यदि मेरे पुत्र ने मेरे प्यारेपित का बध किया तो मुक्ते ऐसे पुत्र से क्या लाभ ? उसने गर्भपात करवाना चाहा। राजा ने देवी से कहा - भद्रे ! मेरा पुत्र मुक्ते मारकर राज्य लेगा । मैं अजर श्रमर तो हूँ नहीं । मुक्ते पुत्र मुख देखने दो । फिर भी वह उद्यान में जाकर कोख मलवाने के तिए तैयार हो गई। राजा को मातुम हुआ तो उसने द्यान जाना रोकवा दिया। यथा समय देवी ने पुत्र जन्म दिया। नामकरण के दिन अजात होने पर भी पिता के प्रति शत्रुता रखने के कारण उपका नाम श्रजातशत्रु ही रक्खा गया।

बिम्बिसार की दूसरी रानी चेमा मदराज की दुहिता थी। चेमा की अपने रूप का इतना गर्व था कि वह बुद्ध के पात जाने में हिचकिचाती थी कि कहीं बुद्ध हमारे रूप की निन्हा न कर दें। श्राबिर वह बिल्ववन यें बुद्ध से मिली श्रीर भिचाकी हो गई।

विम्बिसार उज्जियनी से भी पद्मावती नामक एक धुन्दरी वेश्या को ले श्राया । चेल्लना के तीन पुत्र थे - को एक, हल्ल, वेहल्ल । बिम्बिसार के श्रन्य पुत्रों के नाम हैं - श्रभय, निर्देसन मेबकुमार विमल, कोरन्न, सिलव, जयसेन श्रीर चुगड । चुगडी उसकी एक कन्या थी, जिस उसने दहेज में ५०० रथ दिये थे।

बुद्धभिक्ति राजा बिम्बिसार बुद्ध को श्रपना राज्य दान देना चाहता था; किन्तु बुद्ध ने उसे श्चस्वीकार कर दिया। जब ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध राजगृह गये, तब बिबिम्सार १२ नहुत 3 गृहस्थों के साथ बुद्ध के श्रमिनन्दन के लिए गया। बिम्बिसार ने इस काल से लेकर जीवन पर्यन्त बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए तन-मन धन से सेवा की। प्रतिमास अ छः दिन विषय-भोग से मुक्त रहकर अपनी प्रजा को भी ऐसा ही करने का उपदेश देता था।

बुद्ध के प्रति उसकी अट्टर श्रद्धा थी। जब बुद्ध वैशाली जाने लगे, तब राजा ने राजगृह से गंगानट तक सङ्क की श्रव्छी तरह मरम्मत करवा दी। अतियोजन पर उसने श्रारामगृह बनवाया । सारे मार्ग में घुटने तक रंग विर्गे फूलों को बिछवा दिया । राजा स्वयं बुद्ध के साथ चले. जिससे मार्ग में कष्ट न हो श्रीर श्रीवा जल तक नाव पर बुद्ध को बिठाकर विदा किया। बद्ध के चले जाने पर राजा ने उनके प्रत्यागमन की प्रतिचा में गंगा तट पर खेमा डाला दिया। फिर उसी ठाउ के साथ बुद्ध के साथ वे राजगृह को लौड गये।

१. दिव्यावदान पृ० ४४६।

२. भ्रमेक विद्वानों ने वेलुवन को बाँस का कुंज सममा है; किन्तु चाइएडर्स के पाली शब्द कोष के अनुसार बेलुआ या बेलु का संस्कृत रूप विरुव है। विरुव दुत्त की सगन्ध और सुवास तथा चन्दन आबेप का शारीरिक आनन्द सर्वविदित है।

३. महानारद करसप जातक ( संख्या ४४४ ) एक पर २८ शून्य रखने से एक नहत होता है। यहाँ राजा स्वयं प्रधान था तथा २८ गृहस्थ अनुयायी उसके सामने जुस प्राय हो जाते थे; श्रतः वे शून्य के समान माने गये हैं। श्रतः राजा के साथ ३३६ व्यक्ति गये थे। (१२ + २८)।

४. विनय पिटक पृ० ७४ ( राहुल संस्कृरण ), तुलना करें-- मनु० ४-१२८।

श्रे िएक (विस्विद्धार) जैन धर्म का भी उतना ही भक्त था। यह महान् राजाश्रों का चित्र है कि उनका श्रपना कोई धर्म नहीं होता। वे श्रपने राज्य के सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों को एक दृष्टि से देखते हैं श्रोर सभी का संरत्त्वण करते हैं। एक बार जब कहाके की सदीं पह रही थी तब श्रेणिक चेल्जना के साथ महावीर की पूजा के लिए गया। इसके कुछ पुत्रों (निन्दिसेन, भेषक्रमार इत्यादि) ने जैन-धर्म की दीचा भी ली।

### समृद्धि

उसके राज्य का विस्तार ३०० योजन था और इसमें ८०,००० प्राम थे जिनके प्रामीक (मुखिया) महती सभा में एकत्र होते थे। उपके राज्य में पाँच श्रसंख्य धनवाले व्यक्ति (श्रमितभोग) थे। प्रसेनिजत् के राज्य में ऐसा एक भी व्यक्ति न था। श्रतः प्रसेनिजत् की प्रार्थना पर विम्विसार ने श्रपने यहाँ से एक मेगड़क के पुत्र धन जय को कोसलदेश में भेज दिया। विम्विसार श्रन्य राजाओं से भी मैत्री रखता था। यथा—तत्त्रशिला के पुक्कसित (पक्वशिक्त) उज्जयिनी के पज्जीत एवं रोक्त के रुदायण से। शोणकील्विष भौर कोलिय इसके मंत्री थे तथा कुम्भयोष इसके कोषाध्यन्त । जीवक इसका राजवैद्य था जिसने राजा के नासुर रोग को शीघ ही श्रच्छा कर दिया।

इसे पराडरकेतु भी कहा गया है; श्रतः इसका भंडा (पताका) स्वेत था, जिसपर सिंह का लांछन था हर्यं छु 3— (जिसे तिब्बती भाषा में 'सेनगेसमीपाई' कहा गया है )। जहाँ-तहाँ इसे सेनीय बिम्बिसार कहा गया है । सेनीय का श्रर्थ होता है—जिसके बहुत श्रनुयायी हों या सेनीय गोत्र हो। बिम्बिसार का श्रर्थ होता है—सुनहले रंग का। यदि सेनीय का श्रुद्ध रूपान्तर श्रेणिक भाना जाय तो श्रेणिक बिम्बिसार का श्रर्थ होगा—सैनिक राजा बिम्बिसार । इस काल में राजगृह में कार्षापण सिक्का था। इसने सभी भिन्नुकों श्रीर संन्यासियों को निःशुल्क ही नदियों को पार करने का श्रादेश दे रक्षा था। इसकी भी उपाधि ह देवानुप्रिय थी।

#### दुःखद अन्त

राजा को सिलव अधिक प्रिय था। श्रतः राजा उसे युवराज बनाना चाहता था। किन्तु राजा का यह मनोरथ पूरा न हो सका। सिलव का वध होने को था ही कि मोग्गलान ने पहुँचकर उसकी रक्षा कर दी और वह भिक्तुक हो गया। किन्तु यह सचमुच पृणित बहुविवाह, वैध वेश्यावृत्ति और लंपटता का अभिशाप था, जिसके कारण उसपर ये सारी श्रापत्तियाँ आईं।

संभवतः राजा के बूढ़े होने पर उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में वैमनस्य छिड़ गया, जैसा कि शाहजहाँ के पुत्रों के बीच छिड़ा था। इस युद्ध में देवदत्त इत्यादि की सहायता से अजातशत्रु ने सबों की परास्त कर दिया। देवदत्त ने अजातशत्रु से कहा—'महाराज! पूर्व काल में लोग दीर्घजीवी हुआ करते थे; किन्तु अब उनका जीवन अल्प होता है। संभव है कि तुम

१. त्रिशरिशसाकाचरित- ५वं ६।

२. विनयपिटक पृ० २४७।

३. बुद्ध-चरित ११-२।

४. दिन्यावदान पृ० १४६।

४. वहीं १४-१००।

६. इविडयन ऐ'टिक्वेरी १८८१, पृ० १०८, भौवपत्तिक सूत्र ।

श्राजीवन राजकुमार ही रह जाओ श्रीर गृही पर बैठने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त न हो। श्रातः श्रपने पिता का वध करके राजा बनो श्रीर में भगवान बुद्ध का वध करके बुद्ध बन जाता हूँ।' संभवतः इस उत्तराधिकार युद्ध में श्राजातशत्र का परुजा भारी रहा श्रीर बिन्बिसार ने श्राजातशत्र के पत्त में गृही छोड़ दी। फिर भी देवदत्त ने श्राजातशत्र को फटकारा श्रीर कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा ही काम करते हो जैसे ढोलक में चूहा रख के ऊपर से चमड़ा मद दिया जाता है। देवदत्त ने बिम्बिसार की हत्या करने को श्राजातशत्र को प्रोतसाहित किया।

जिस प्रकार श्रीरंगजेब ने श्रपने पिता शाहजहाँ को मारने का यतन किया था, उसी प्रकार श्रजातशत्रु ने भी श्रपने पिता को दाने-दाने के लिए तरसाकर मारने का निश्चय किया। विम्बिसार को तप्त यह में बन्दी कर दिया गया और श्रजातशत्रु की मौं को छोबकर श्रीर सबको विम्बिसार के पास जाने से मना कर दिया गया। इस भारतीय नारी ने श्रपने ६७ वर्षोय श्रद्ध पित की निरंतर सेवा की जिस प्रकार 'जहानारा' श्रपने पिता की सेवा यसुना तट के दुर्ग में करती थी। स्वयं भूवी रहकर यह श्राने पित को बंदी यह में बिलाती थी; किन्तु श्रान्त में इसे श्रपने पित के पास जाने से रोक दिया गया।

तव विम्बिसार ध्यानावस्थित चित्त से अपने कमरे में अमण करके समय व्यतीत करने लगा। अजानशत्रु ने नापितों को विम्बिसार के पास भेजा कि जाकर उसका पैर चीर दो, घाव में नमक और नीवृ डालो और फिर उसपर तह आंगार रखो। विम्बिसार ने चूँ तक भी न की। नापितों ने मनमानी की और तब वह शोध हो चल बसार।

जैन परम्परा<sup>3</sup> में दोष को न्यून बताने का प्रयत्न किया गया है; किन्तु मूल घटना में अन्तर नहीं पड़ता कि पुत्र ही पिता की हत्या का कारण था। बिम्बिसार की सत्यु के कुछ ही दिनों बाद श्रजातशत्रु की माता भी मर गई श्रोर उसके बाद कोसल से फिर युद्ध छिड़ गया।

### राज्यवर्ष

मत्स्य पुराण इसका राजकाल २८ वर्ष बतलाता है श्रीर शेष २३ वर्ष बिम्बिसार श्रीर श्रजातशत्रु के मध्य कारवायनवंश के दो राजाश्रों को घुसेड़ कर ६ वर्ष करवायन श्रीर १४ वर्ष भूमिमित्र के लिए बताया गया है। मत्स्य पुराण की कई प्रतियों में बिम्बिसार के ठीक पूर्व २४ वर्ष की संख्या भी संभवतः इसी श्रम के कारण है। (२८ + २४) = ५२ वर्ष।

पाली ४ साहित्य में बिम्बिसार का जो राज्य-काल दिया है, वह वर्ष संख्या हमें केवल मत्स्यपुराण के ही त्राधार पर मिलती है श्रीर इसी से हमें पूरे वंश की भुक्त-वर्षसंख्या ३६२ प्राप्त होती है। पुराणों में इसे विधिसार, विन्दुसार तथा विन्ध्य सेन भी कहा गया है।

### ६. अजातशत्रु

श्रजातरात्रु ने खुद्ध की भी हत्या करवाने के प्रयास में बुद्ध के श्रप्र शिष्य श्रीर कहर रात्रु देवदत्त की बहुविधि सहायता की । किन्तु, श्रंत में श्रजातरात्रु की पश्चाताप हुआ, उसने

१. सैकेड बुक आफ इस्ट भाग २० ए० २४१।

२. राकहिता, पृ० ६०-६१।

३, सी० जे० शाह का हिस्ट्री झाफ जैतिउम ।

४. महावंश २, २५।

**४. ख्रदहाळ जातक ( ४४२** )।

श्चपनी भुलें स्वीकार कीं तथा क॰ सं॰ २५५४ में उनने बौद्ध धर्म की दीन्ना ले ली। श्रव से वह बौद्ध धर्म का पक्का समर्थक बन गया। जब बुद्ध का निर्वाण के कं रे २५५६ में हो गया, तब श्वजातरात्रु के मंत्रियों ने यह दु:खद समाचार राजा को शीघ न सुनाया; क्योंकि हो सकता था कि इस दु:खद संवाद से उसके हृदय पर महान् श्राधात पहुँचता श्रौर वह मर जाता। पीछे, इस संवाद को सुनकर उसे बड़ा खेद हुशा श्रौर उसने श्रपने दूतों को बुद्ध के भग्नावशेष का भाग लेने को भेजा। निर्वाण के दो मास बाद ही राज-संरन्तण मे बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद् हुई, जिसमें समिनलित भिन्नुश्रों की श्रजातशत्र ने यथाशक्ति सहायता श्रौर सेवा की।

प्रसेनिजिस् राजा के पिता महाकोशल ने विम्बिसार राजा को अपनी कन्या कोसल देवी ब्याहने के समय उसके स्नानचूरण के स्लय में उस काशी गाँव दिया था। अजातशत्र के पिता की हत्या करने पर कोसल देवी भी शोकाभिभूत होकर मर गई। तब प्रसेनिजत ने सोचा—मै इस पितृ-घातक को काशी गाँव नहीं दूँगा। उस गाँव के कारण उन दोनों का समय-समय पर युद्ध होता रहा। अजाशत्रु तरुण था, प्रसेनिजत था बढ़ा।

श्रजातरात्रु को पकड़ने के लिए प्रसेनजित ने पर्वत के श्रांचल में दो पर्वतों की श्रोट में मनुष्यों को छिपा श्रागे दुर्धन ेना दिखाई। फिर रात्रु को पर्वत में पा प्रवेश मार्ग को बन्द कर दिया। इस प्रकार श्रागे श्रोर पीछे दोनों श्रोर पर्वत की श्रोट से कृत्कर शोर मचाते हुए उसे पेर लिया जैसे जाल में मछली। प्रसेनजित ने इस प्रकार का शकटन्युह बना श्रजातरात्रु को बन्दी किया श्रोर पुन: श्रपनी कन्या विजर कुमारी को भांजे से न्याह दिया श्रीर स्नानमूल्य स्वह्म पुन: काशी गाँव देकर विदा किया ।

बुद्ध की सृत्यु के एक वर्ष पूर्व श्रजातशत्रु ने श्रपने मंत्री वस्सकार की बुद्ध के पास भेजा कि लिच्छिवियों पर श्राक्रमण करने में सुक्षे कहाँ तक सफलता मिलेगी। लिच्छिवियों के विनाश का कारण (क॰ सं॰ २४७६ में ) वर्षकार ही था।

धम्मपद टीका के अनुसार अजातरात्रु ने ४०० निगन्थों को दुर्ग के आँगन में कमर भर गढ़े खोदकर गड़वा दिया और सब के सिर उत्तरवा दिये; क्योंकि इन्होंने मोगल्लान की इत्या के लिए लोगों को उकसाया था।

स्मियं का मत है कि अजातशत्रु ने अपनी विजयसेना प्राकृतिक सीमा हिमाचल की तराई तक पहुँचाई श्रीर इस काल से गंगा नदी से लेकर हिमालय तक का सारा भाग मगध के अधीन हो गया। किन्तु, मंजुश्री मून कलप के अनुसार वह श्रंग श्रीर मगध का राजा या श्रीर उसका राज्य वाराणसी से वंशाली तक फैला हुआ था।

<sup>1.</sup> बुद्ध निर्वाण के विभिन्न ४८ तिथियों के विषय में देखें, हिंदुस्तानी १६४८ ए० ४१-४६।

२. बढ़की सुकर जातक देखें। ब्यूह तीन प्रकार के होते हैं—पद्मस्यूह, चक्रब्यूह, शक्टब्यूह।

३. धम्मपद ३,६६, पालीशब्द कोष १,३४।

४. अर्जी हिस्ट्री आफ इंडिया पु० ३७।

**४. जायसवाल का इ**म्पीरियल हिस्ट्री पृ० १०।

### मूत्ति

पटने की दो मूर्तियाँ जो आजकल कलकत्ते के भारतीय प्रदर्शन-गृह में हैं तथा मथुरा पुरातत्त्व प्रदर्शन की पारखम मृतिं यत्त्वों की है ( जैसा कि पूर्व पुरातत्त्ववेता मानते थे ) या शिशु नागवंशी राजाओं की है. इस विषय में बहुत मतभेद है। लोगों ने दूसरे मत का इस आधार पर खंडन किया है कि इन मुर्तियों पर राजाओं के नाम नहीं पाये जाते। श्रमियचन्द गांगुती का मत है कि ये मुर्तियाँ पूर्वदेश के शिय मणिभद्र यत्त से इतनी मिलती-जुलती है कि यत्तों के सिवा राजाओं की मित हो ही नहीं सकतीं। जायसवाल के मत में इनके अन्तर श्रतिप्राचीन हैं तथा अशोक कालीन अन्तरों से इनमें विचित्र विभिन्नता है। अपित पारलम मर्ति के अभिलेख में एक शिशुनाग राजा का नाम पाया जाता है, जिसके दो नाम कुणिक श्रीर श्रजातशत्र इसपर चत्कीर्ण हैं। श्रतः यह राजा की प्रतिमूर्ति है जो राजमूर्तिशाला में संग्रह के लिए बनाई गई थी। जायसवाल के पाठ श्रीर व्याख्या को सैद्धान्तिक रूप में हरप्रसाद शास्त्री, गौरीशंकर हीराचर श्रोमा तथा राखाजदास बनर्जी इत्यादि धुरंधरों ने स्वीकार किया। श्राधनिक भारतीय इतिहास के जन्मदाता विसेंट श्रार्थर स्मिथ ने इस गहन विषय पर जायसवाल से एकमत प्रकट किया। स्मिथ के विचार में ये मूर्तियाँ प्राङ्मीर्य हैं तथा संभवतः वि० पू० ३५० के बाद की नहीं है, तथा इनके बत्कीर्ण श्रमिलेख उसी काल के हैं जब ये मित्तियाँ बनी थीं। किन्त, वारनेट, रामप्रसाद चन्दार का मत इस सिद्धान्त से मेत नहीं खाता। विभिन्न विद्वानों के प्राप्त विभिन्न पाठों से कोई श्रर्थ नहीं निकलता, किन्तु, जायसवाल का पाठ श्रत्यन्त सुबद है श्रीर इससे हमें शिशुनागवंश के इतिहास के पुन:निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। हेमचन्द्र राय चौधरी के मत में इस प्रश्न को श्रभी पूर्ण हप से सूल का हुआ। नहीं समक्तना चाहिए। श्रभी तक जो परम्परा चली श्रा रही है कि ये मूर्तियाँ यत्तों की हैं, उसमें शंका यह है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है कि ये यत्त कीन थे, यद्यपि मंजुश्रीमूलकलप कनिष्क श्रीर उसके वंशजों की यत्त बतलाता है। किन्तु यह वंश प्रथम शती विकम में हुआ श्रीर इन मुर्तियों पर उत्कीर्ण अच्चर श्रीर उनके पालिश स स्पष्ट है कि ये मुर्तियाँ प्राङ्मीर्य काल की हैं।

जायसवाल <sup>3</sup> के श्रनुसार श्रजातशत्रुकी इस मूर्ति पर निम्निलिखित पाठ र उत्कीर्या हैं। निमद प्रहेनि श्रजा (ा) सत्तु राजो (सि) (ि) र कुनिक से वसि नगो मगव माम् राज ४ २० (थ) ৭০ (द) দ (हिया हि)।

इसका श्रर्थ होता है निमृत प्रयेनि श्रजातशत्रु राजा श्रो कृष्णिक सेविसनाग मगवानां राजा २४ (वर्ष ) = मास १० दिन (राज्यकात )।

१. माडने रिब्यू अक्टूबर, १६१६।

अर्नेल डिपार्टमेन्ट आफ लेटसैं भाग ४, ए० ४७—८४ चार प्राचीन यत्तमुर्तियाँ।

३. ज > वि० उ० रि० सो० भाग ४ ए० १७३ बाजातशत्रु कुणिक की मृत्ति ।

४. वागेल के अनुसार इसका पाठ इस प्रकार है। (नि) भदुपुगरिन (क) ग अथ''पि कुनि (क) ते वासिना (गो मित केन) कता। स्टेन कोनो पढ़ता है—

श्रों भद पुग रिका ग रत्र श्रथ हेते वा नि ना गोमतकेन कता ।

स्त्रर्गवासी श्रेणिक का वंशज राजा श्रजातशत्रु श्री कुणिक मगध-वासियों का स्वेत्रसिनागवंशी राजा जिसने २० वर्ष मास १० दिन राज्य किया।

यदि हम इस श्रभिले व में बुद्ध संवत् मानें तो यह प्रतीत होता है कि अजातरात्रु ने भगवान बुद्ध का श्रधीम भक्त होने के कारण इस मृतिं को श्रपनी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले ही बनवाकर तैयार करवाया श्रांर उपयुक्त श्रभिलेख भी उसकी मृत्यु के बार शीघ ही उत्कीर्ण हुआ। क० सं० (२४४६ + २४) २४६२ का यह श्रभिलेख हो सकता है, यदि हम बुद्धनिर्वाण में २४ वर्ष जोड़ दें। श्रीर २४६२ में अजातरात्र का राज्य समाप्त हो गया। श्रतः हम कह सकते हैं कि उत्कीर्ण होने के बाद क० सं० २४६३ में यह मृति राजम् तिशाला में भेज दी गई। संभवतः, किनिक के काल में यह मूर्ति मधुरा पहुँची; क्योंकि किनिक श्रयने साथ श्रनेक उपहार मगध से ले गया था।

#### राज्यकाल

ब्रह्माराङ स्रौर वायुपुराण के स्रातुसार श्राजातशात्रु ने २५ वर्ष राज्य किया जिसे पार्जिटर स्वीकार करता है।

मत्स्य, महावंश और बर्मा परम्परा के अनुसार इसने क्रमशः २०,३२ और द्रश्न वर्ष राज्य किया। जायसवाल ब्रह्माएड के आधार पर इसका राज्य वर्ष ३५ वर्ष मानते हैं; किन्तु इमें उनके ज्ञान के स्नोत का पता नहीं। हस्तिलिखित प्रति या किस पुराण संस्करण में उन्हें यह पाठ मिला ? किन्तु, पाजिटर द्वारा प्रस्तुत किलिपाठ में उल्लिखित किसी भी इस्तिलिपि या पुराण में यह पाठ नहीं मिलता। अजातशत्रु ने ३२ वर्ष राज्य किया; क्योंकि बुद्ध का निर्वाण अजातशत्रु के अठवें वर्ष में हुआ और अजातशत्रु ने अपनी मूर्ति बुद्धिनिर्वाण के २४वें वर्ष में बनवाई भौर शीघ ही उसकी मृत्यु के बाद उसपर अभितेख भी उरकीर्ण हुआ। इसने क० सं० २५५० से २५८२ तक राज्य किया।

श्रार्यमंजुश्री मूलकल्प के श्रनुसार श्रजातशत्रु की मृत्यु श्रद्धरात्रि में गात्रज रोग (फोड़ों) के कारण २६ दिन बीमार होने के बाद हुई। महावंश श्रम से कहता है कि इसके पुत्र ने इसका वध किया।

### ७. दर्शक

सीतानाथ प्रधान दर्शक को छाँट देते हैं; क्योंकि बौद्ध और जैन परम्परा के अनुसार अजातरान्न का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयी था न कि दर्शक। किन्तु, दर्शक का वास्तविक अस्तित्व भास के (विकम पूर्व चौथी शती) स्वप्रवासवदत्तम् से सिद्ध है। जायसवाल के मत में पाली नाग दासक ही पुराणों का दर्शक है। विनयपिटक का प्रधान दर्शक दिल्ए बौद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है और यह अपने नाम के अनुहप राजा दासक का समकालीन है। इस अम से दूर रहने के लिए प्राचीन लेखकों ने राजाओं को विभिन्न बताने के लिए उनका वंश नाम भी इन राजाओं के नाम के साथ जोड़ना आरम्भ किया और इसे शिशुनागवंशी नागदासक कहने लगे। तारानाथ की वंशावली में यही दर्शक अजातशत्रु का पुत्र सुबाहु कहा गया है। इसने वायु, मत्स्य, दीपवंश और बर्मी परम्परा के अनुसार कमशः २४,३४,२४ तथा ४ वर्ष

किनिष्क का काळ, किल्लसंवत् १७४४, श्रनास्स मंडार इंस्टीटयूट देखें।

२. श्रायमंजुश्री मृत्तकल्प १२७-८।

राज्य किया। सिंहल परम्परा में भून से इस राजा को मुगड का पुत्र कहा गया है तथा बतलाया गया है कि जनता ने इसे गद्दी से हटाकर सुसुनाग को इसके स्थान पर राजा बनाया।

भगडारकर भी दर्शक एवं नागदासक की समता मानते हैं; किन्तु वह भास के कथानक की शंका की हिंद से देखते हैं। क्योंकि यदि उदयन ने दर्शक की बहन पद्मावती का पाणिग्रहण किया तो उदयन श्रवश्य ही कम से कम ५६ वर्ष का होगा; क्योंकि उदयन श्रजातशत्रु का पुत्र था। किन्तु, यदि एक ६० वर्ष के बूढ़े ने १६ वर्ष की सुन्दरी से विवाह किया तो इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं। राजा प्रसेनजित श्रजातशत्रु से युद्ध करके रणभूमि से लौटता है श्रीर एक सेठ की सुन्दरी षोडशी कन्या का पाणिपीडन करता है जो स्वेच्छा से राजा की संगिनी होना चाहती थी। दर्शक श्रजातशत्रु का किनष्ठ श्राता था तथा पद्मावती दर्शक की सबसे छोडी बहन थी।

#### ८. उदयी

महावंश के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदियमद ने की। किन्तु स्थिति रावली चरित कहता है कि अपने पिता अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदियों को घोर पश्चाताप हुआ। इसलिए उसने अपनी राजधानी चम्पा से पाटलिपुत्र को बदल दी। अजातशत्रु से लेकर नागदासक तक पितृहत्या की कथा केवल अजातशत्रु के दोष को पहाड़ बनाती है। किन्तु, स्मिथ पार्थिया के इतिहास का उदाहरण देता है जहाँ तीन राजकुमारों ने गद्दी पर बैठकर एक दूसरे के बाद अपने-अपने पिता की हत्या की है, यथा—भीरोडस, फाइस चतुर्थ तथा फाइस पंचम।

श्रजातशत्र के बाद उदयी गद्दी पर न बैठा। श्रतः उदयी के लिए श्रपने पिता श्रजातशत्र का वध करना श्रक्षंभव है। गर्गर्सहिता में इसे धर्मात्मा कहा गया है। वायुपुराण की पुष्टि जैन परम्परा से भी होती है जहाँ कहा गया है कि उदयी ने श्रपने राजकाल के चतुर्थ वर्ष में क० सं० २६२० में पाटलीपुत्र को श्रपनी राजधानी बनाया। राज्य के विस्तार हो जाने पर पाटलिपुत्र ऐसे स्थान को राज्य के केन्द्र के लिए चुनना श्रावश्यक था। श्रपितु पाटलिपुत्र गंगा श्रीर शोख के संगम पर होने के कारण व्यापार का विशाल केन्द्र हो गया था तथा इसकी महत्ता युद्ध कौशल को दिष्ट से भी कम न थी; क्योंकि पाटलिपुत्र को श्रिकृत करने के बाद सारे राज्य को हइप लेना सरल था। इस राजा को एक राजकुमार ने भित्तुक का वेष धारण करके वध कर दिया; क्योंकि उदयी ने उस राजकुमार के पिता को राजच्युत किया था। वायु, ब्रह्म श्रीर मरस्यपुराण के श्रनुसार इसने ३३ वर्ष राज्य किया। बौद्ध साहित्य में इसे उदयिभद्र कहा गया है श्रीर राजकाल १६ वर्ष बताया गया है। श्रनिरुद्ध श्रीर मुगड दो राजाश्रों का काल उदयी के राजकाल में सम्मिलित है। क्योंकि पुराणों में इसका राज वर्ष ३३ वर्ष

१. कारमाइकल लेक्चसँ, ए॰ ६६-७०।

२. जातक ३-४०५—६।

३. श्रजी हिस्ट्री द्वाफ इंग्डिया (चतुर्थं संस्करण ) ए॰ ३६ टिप्पणी २।

तथा पाली साहित्य में १६ वर्ष ही हैं। ३३ वर्ष राजवर्ष संख्या का विवरण इस प्रकार है।

| उदयी       | १६ वर्ष     |
|------------|-------------|
| श्रनिरुद्ध | ٤ ,,        |
| मुगड       | ς "         |
|            | कुल ३३ वर्ष |

बौद्ध-धर्म के प्रति इसकी प्रवणता थी श्रौर इसने बुद्ध की शिक्ताश्रों को लेखबद्ध करवाया।

### मूत्ति

राजा उदयी की इस मूर्ति से शान्ति, सौम्यता एवं विशालता श्रव भी टपकती है श्रौर यह प्राचीन भारतीय कता के उच्च श्रादर्शों में स्थानर पः सकती है। विद्वाज्ञगत् स्वर्गीय काशी-प्रसाद जायसवाल का चिर ऋणी रहेगा; क्योंकि दन्होंने ही इस मूर्ति की ठीक पहचान को जो इतने दिनों तक श्रज्ञात श्रवस्था में पड़ी थी।

ये तीनों मूर्तियाँ ४ एक ही प्रकार की हैं, इन्नार बनी हैं तथा साधारण व्यक्तियों की श्रपेत्ना लम्बी हैं। ये प्रायः सजीव मातृम होती हैं। कंवन देवमूर्ति की तरह श्रादर्श रुपिणी नहीं। श्रतः ये यत्न की मूर्तियाँ नहीं हो सकतीं। कालान्तर में लोग इसका ज्ञान भूल गये तो श्रम से इन्हें यत्न मूर्ति मानने लगे। कम-से-कम एक को लोगों ने इतिहास में निन्दवद्ध न के नाम से स्मरण रखा, यदाप यत्न सुनी में इस नाम का कोई यत्न नहीं मिलता।

जायसवाल का पाठ १ इस प्रकार है —

भगे श्रचो छोनीधीशे

( भगवान श्रज चोणी श्रधीश ) पृथ्वी के स्वामी राजा श्रज या श्रजातशत्र ।

स्थाति शास्त्र-विदों के अनुसार राजा उदयी की दो टुड्वियाँ थीं। वह बालों को उत्पर चढ़ाकर सँवारता था और दाढ़ी-मूँछ सफाचट रखता था। मूर्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह छ: फीट लम्बा था। पुराणों में इसे अजक या अज भी कहा गया है। अज या उदयी दोनों का अर्थ सूर्य होता है। इस मूर्ति में शृंगार के प्राय: सभी चिह्न पाये जाते हैं जो कात्यायन ने बात्यों के लिए बतलाये हैं।

- १. जायसवाल का पुन्पिरयल हिष्टी पृ० १०।
- २. कनिचम का श्रारिकयोजाजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग ६४ पृ० २-३।
- ३. ज॰ वि॰ उ॰ रि॰ सो॰ भाग ४।
- ४. भारतीय मृत्तिकता रायकृष्णदास रचित, काशी, १६६६ वै० सं०, पृ०१४-१४ ।
- १. वारनेट पढ़ता है। भगे अचे छुनिवि के। किन्तु इसके अर्थ के विषय में मौन है। रामप्रसाद चन्दा पढ़ते हैं। भा १) ग अच्छु किविक। इसका अर्थ करते हैं। असंख्य धन का स्वामी अर्थात् वैश्ववण् या छुनेर । (देखें इण्डियन प्रिकेरी) १६१६, ए० २८। रमेशचन्द्र मण्यदार पढ़ते हैं— गते ( मखे १ ) खेच्छुई (वि) ४०.४। ( जिच्छुवियों के ४४ वर्ष व्यतीत काज) देखें इण्डियन प्रेटिकरी १६१६ ए० १२१।
- प्रियुनाग मृतियाँ।

### ९, अनिरुद्ध

महावंश के अनुसार अनिरुद्ध ने अपने पिता उदयी भह्क का वध किया और इसका वध सुगड ने किया। महावंश में सुसुनाग का राजकाल १८ वर्ष बताया गया है, यद्यपि दीपवंश में १० वर्ष है। इन १८ वर्षों में अनिरुद्ध के ८ वर्ष सिचहित है। यह श्रनिरुद्ध तारानाथ की वंशावली में महेन्द्र है, जिसका राजवर्ष ६ वर्ष बताया गया है।

### १०. मुण्ड

श्रंगुत्तर निकाय में इसका राज्य पाटलिपुत्र में बताया गया है। श्रतः यह निश्वय पूर्वक उदयो के बाद गद्दी पर बैठा होगा। इसने पाटलिपुत्र नगर की नींव डाली। अपनी की भद्दा के मर जाने पर यह एकदम हताश हो गया श्रीर रानी का मृत शरीर इसने तैल में हुवा कर रक्ला। राजा का कोषाध्यन्न डिंभक नारद को राजा के पास ले गया श्रीर तब इसका शोक दूर हुश्रा। इसे गद्दी से हटाकर लोगों ने नित्वर्द्धन ( = कालाशोक ) को गद्दी पर बिटाया; क्योंकि तारानाथ स्पष्ट कहते हैं कि चमस ( = मुगड १) के १२ पुत्रों को ठुकरा कर चम्पारण का कामाशोक मगध का राजा चुना गया। इसने कलि-संवत् २६४२ से क० स० २६५० तक, सिर्फ श्राठ वर्ष, राज्य किया।

### ११. नन्दिवर्द्ध न

यही निन्दवर्द्धन कालाशोक है; क्योंकि पाली साहित्य के आधार पर द्वितीय बौद्ध परिषद् बुद्ध निर्वाण के १०० वर्ष बाद कालाशोक की संरच्चकता में हुई जो निन्दवर्द्धन के राजकाल में पड़ता है। केवल तिज्वती परम्परा में ही यह परिषद् बुद्ध-निर्वाण संवत् १६० में बताई गई है। अपित तारानाथ का कहमा है कि यशः ने ००० भिन्नुओं को वैशाली के 'कुमुमपुर' विहार में बुलाकर राजा नन्दी के संरच्चण में सभा की। पाली अन्यों में राजा को कालाशोक कहा गया है तथा तारानाथ उसे नन्दी कहते हैं। संभवतः, वर्द्धन (बढ़ानेवाला) उपाधि इसे इतिहासकारों ने बाद में दी। हेमचन्द्र कहते हैं कि उदयी के बाद नन्द्र गही पर बैठा और इसका अभिषेक महानिर्वाण के ६०वें वर्ष में हुआ। इस कारण निन्दवर्द्धन का राज्याधिकार कलिसंवत् (२५०४ +६०) = २६३४ में अभ्यंभ हुआ तथा उदयी का राज्यकाल क० सं० २६३२ में समाप्त हो गया। यदि हम अनिरुद्ध और मुख़ का अस्तित्व न मानें तो भी यह कहा जा सकता है कि निन्दवर्द्धन महावीर-निर्वाण के लगभग ६० वर्ष बाद ही राज्य करने लगा।

यह द्वितीय परिषद् वैशाली में बुद्ध-निर्वाण के १०३ वर्ष बाद क॰ सं॰ २६६१ में हुआ। जिसमें पाषिएडयों की पराजय हुई। दिग्यावदान में इसे सह्तिन् ( = संहारिन = नाश करनेवाला) कहा गया है। यह तारानाथ के दिये विशेषण से मिलता है; क्यों कि इसे अनेक जीवों का विनाशक बताया गया है।

काशीप्रसाद जायसवाल के मत<sup>२</sup> में मुराड श्लीर श्रनिरुद्ध नन्दी के बड़े भाई थे। भागवत पुराण इसे पिता के नाम पर श्लजेय कहता है। मत्स्य श्लीर ब्रह्मारा**ड में इसकी राज्य-वर्ष-संख्या** 

१. सहावंश ४-७।

२. ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ भाग र पृ॰ ६८।

गोल-मटोल ४० वष दी गई है। किन्तु वायु इसका भुक्तत्रर्ष काल ४२ वर्ष देता है, जिसे असम संख्या होने के कारण में स्वीकार करने के योग्य सममता हूँ।

### मृत्ति

इसकी मूर्ति पर निम्नलिखित पाठ उत्कीर्ण पाया जाता है-'सप खते बट निन्द' (सर्वस्त्र वर्त नन्दी)— सभी चित्रयों में प्रमुख निन्दी। सम्राट् नन्दी उदयी की अपेचा कुछ लम्बा, मोटा, चौड़ा आरे तगड़ा था। वर्त का अर्थ लोहों भी होता है और संभव है कि यह उपाधि उसके माँ-बाप ने इसकी शारीरिक शिक्त के कारण दी हो। मूर्ति से ही इसकी विशाल शिक्त तथा लोहे के समान इसका शरीर स्पष्ट है।

#### अभिलेखों की भाषा

इन तीनों श्रभिलेखों की भाषा को श्रत्यन्त लघु होने पर भी पाली धर्मप्रन्थों की प्रचिलत भाषा कह सकते हैं। श्रतः एक देशीय भाषा हो (जिसे पाली, प्राकृत, श्रपश्चंश या मागधी जो भी कहें) शिशुनाग राजाशों की राजभाषा थी न कि संस्कृत। राजशेखर (नवमशती विक्रम) भी कहता है कि मगध में शिशुनामक राजा ने श्रपने श्रन्तः पुर के लिए एक नियम बनाया, जिसमें श्राठ श्रज्य कठिन उच्चारण होने के कारण छाँट दिये गये थे। ये श्राठ श्रज्य होने के कारण छाँट दिये गये थे। ये श्राठ श्रज्य हैं— ट, ठ ह, ढ, श, स, ह तथा ज्ञा।

१. हास्तास्तदास वनर्जी 'य' के बद्तों 'व' पढ़ते हैं। ज० वि० उ० रि० सो० भाग ४, ए० २११।

रामप्रसादचन्दा पदते हैं यखें स (१) वर्त निन्द्। इचिडयन पेंटिकोरी, १६१६, ए० २७।

रमेशचन्द्र मजुमदार पहते हैं — यखे सं विजिनम्, ७० यत्त की मूर्त्ति जो विजियों के ७० वें वर्ष में बनी ।

चतः यह चिमलेख खृष्ट संवत् १८० (११० +७०) का है। (हेम चन्द्र राय का डायनेस्टिक हिस्ट्री चाफ नदंने इचिडया, भाग, १ ए० १८८)। मजुमदार चौर चन्दा के मत में ये मूर्त्तियाँ कुषाया काल की हैं (इचिडयन एँटिक री १६०६, ए० १६-१६)। लिच्छिव संवत् का आरंभ खृ० सं० ११० से मानने का कोई कारया नहीं दोख पड़ता; किन्तु यदि हम लिच्छिवी संवत् (यदि कोई ऐसा संवत् प्रचलित था जो विवादास्पद है) लिच्छिवी विनाश-काल से क० सं० २५७६ से मानें तो कहा जा सकता है कि नन्दिवर न की मूर्ति क० सं० २६८६ की है तथा उदयी की मूर्त्ति क० सं० २६२० की है। इस कल्पना के चनुसार ये मूर्तियाँ निश्चित रूप से प्राङ्मीय काल की कही जा सकती हैं।

२. जर्नेस अमेरिकन ओरियटल सोसायटी १६१५, ए० ७२ इरितकृष्य देव का स्रोस ।

३. काव्यमीमांसा पृ० ४० ( गायकवाद श्रोहेषटञ्ज सीरीज )।

### १२. महानन्दी

भविष्य पुराण में इसे महानन्दी कहा गया है और कात्यायन का समकालीन बताया गया है। तारानाथ कहते हैं कि महापद्म का पिता नन्द, पाणिन का मित्र था तथा नन्द ने पिशाचों के राजा पिलु को भी अपने वश में किया था। अतः हम कह सकते हैं कि महानन्दी का राजनीतिक प्रताप सुदूर पश्चिम भारत की सीमा तक विराजता था और तच्चशिला तथा पाटिल पुत्र का सम्बन्ध बहुत ही प्रगाह था। इसके राजकाल में पाटिल पुत्र में विद्वानों की परीचा होती थी।

दिन्यावदान में सहितन् के बाद जो तुलकृचि नाम पाया जाता है, वही महानन्दी है। दिन्यावदान के छन्द प्रकरण में इसे तुरकृदि लिखा गया है। इसका संस्कृत रूपान्तर तुरकृडि ही हो सकता है, जिसका श्रर्थ होता है फुर्तीता शरीरवाला। हो सकता है कि यही इसका लड़कपन का नाम हो या उसके शरीर गठन के कारण ऐसा नाम पड़ा हो। इसने ४३ वर्ष तक क॰ सं॰ २६६२ से २७३% तक राज्य किया।

महाभारत युद्ध के बाद हम सर्वत्र छोटे-छोटे राज्यों को बिखरा हुआ पाते हैं। उस महायुद्ध से साम्राज्यवाद को गहरा धक्षा लगा था। मगध में भारतयुद्ध के बहुत पहले ही राजत्व स्थापित हो जुका था और युद्ध के एक सहस्र वर्ष से अधिक दिनों तक वह चलता रहा, जो दिनानुदिन शिक्तशाली होता गया। पार्श्वन्तीं राजाओं को उन्चलकर साम्राज्य स्थापित करने की मनोवृत्ति स्पष्ट दिलाई देती है। शासकों को अपने छोटे राज्य से संतोष नहीं दिलाई देता, किन्तु, सतत युद्ध और षड्यंत्र चलता हुआ दील पहता है। सीमाएँ परिवर्तित होती रहती हैं, राजाओं का वध होता है और कभी-कभी गणराओं के नेता अधिक शिक्तशाली राजाओं के अत्याचार से अपनी रचा के लिए संघ बनाते हैं। किन्तु, महाशिक्तशाली राजाओं का सामना करने में वे अपने को निर्वल और असमर्थ पाते हैं। कालान्तर में नन्द प्रायः सारे भारत का एकच्छित्र सम्राट् हो जाता है और अनेक शितयों तक केवल मगध-वंश ही राज्य करते हुए प्रिस्द रहता है।

१. भविष्य पुराया २-४-१०।

२. चपने तथा रात्रु के सित्र, सित्रत्र भीर उदासीन इस प्रकार छुनों को सिदाने के उपाय का नास पद्यंत्र पदा ।

## षोंडश ऋध्याय

### नन्द-परीचिताभ्यन्तर-काल

निम्नितिखित श्लोक प्राय: सभी ऐतिहासिक पुराणों में कुछ पाठ-भेद के साथ पाया जाता हैमहापद्मा भिषेकान्तु र जन्म यावत् उपरीचितः ।
श्वारभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दा-भिषेचनम्
एतद् वर्ष वर्ष सहसं तु शतं ९ पश्च श्शोत्तरम् ।

(विष्णुपुराण, ४।२४।३३; श्रीमद्भागवत १२।२।३६)

पार्जिटर महोदय उपर्युक्त श्लोक के चतुर्थपाद में 'ज्ञेयंपश्चाशदुत्तरम्' पाठ स्वीकर करते हैं, श्लौर इसका श्रर्य करते हैं '— 'श्रव महापद्म के श्रमिषेक श्लौर परीन्तित् के जन्म तक यह काल सचमुच १०४० वर्ष जानना चाहिए'।

वपर्यु क श्लोक महाभारत-युद्ध तिथि निश्चित करने के लिए इतिहासकारों की एक पहंली है। अर्जु न का पुत्र अभिमन्यु कौरवों और पाराडवों के बीच युद्ध में अंत तक लहता हुआ वीरगित को प्राप्त हुआ। परीचित उसका पुत्र था। इसी युद्ध के समय अभिमन्यु की भार्या उत्तरा ने शोक के कारण गर्भ के छठे मास में ही अपने प्राणपित की मृत्यु सुनकर परीचित् को जन्म दिया। इस अभिमन्यु को, सात महारथियों ने मिलकर छल से वध किया। अभिमन्यु की दुखद मृत्यु की कथा हिंदुओं में प्रसिद्ध हो गई। श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से परीचित् को जीवित किया। अतः दो प्रसिद्ध घटनाएँ—परीचित् का जन्म और धर्मावतार युधिष्ठिर का राज्याभिषेक-

यह पाठ मस्त्य, वायु झौर ब्रह्मायड में पाया जाता है। मत्स्य-महानन्द, वायु-महादेव = महापद्म।

२. ब्रह्मायह-चेकान्तम् ।

३. इसी प्रकार मस्स्य, वायु, ब्रह्मायड-जन्मया वत्।

**४. यह एंकि विक्यु और भागवत में है**—यथा, आरभ्यभवतो ।

मश्स्य, एव; एख. एन मश्स्य, एकं; विष्णु इत्यादि, एतद के रोमन संकेताचर पार्जिटर के प्रनथ में व्याख्यात है।

६. सी, इ, एख, एन सश्स्य, एव ; बी सश्स्य, एक ।

भागवत शतं ; j भागवत चतम् ।

म. वायु, ब्रह्मायड, सी, इ, जे मश्स्य, शतोत्तरम्; बी, मश्स्य, शतोत्रयम्; बी, यू, मश्स्य, बी,ए, विष्णु पञ्चशतोत्तरम्। किन्तु ऐ वायु, विष्णु, भागवत, पञ्चदशोत्तरम्।

 <sup>&#</sup>x27;दि पुराया टेक्स्ट खाफ दि डायनेस्टीज खाफ किलाएज' पार्जिटर सम्पादित, झाक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६१६, ए० ७४।

ऐतिहासिक तिथि निश्चित करने के लिए श्रत्यन्त उपयुक्त हुई । उपर्युक्त श्लोक का श्रर्थ विभिन्न विद्वानों ने ४१४,४५०,८४०,६४१,१०१४,१०४०,१११४,००,१४००,१४०३,१४१० श्रीर २४०० वर्ष किया है।

### पाजिटर का सिद्धान्त और सरकार की व्याख्या

डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार पाजिटर के शिष्य रह चुके हैं। इसी पाजिटर ने 'कलियुगवंश' का सम्पादन किया। श्रपने श्राचार्य के सिद्धान्त की पुष्ट करने के लिए श्राप कहते हैं कि ततीय पाद में 'सहस्र तु' को सहस्राई' में पारिवर्तित कर दिया जाय क्योंकि ऐसा करने से पाजिंटर की तिथि ठीक बैठ जाती है, श्रान्यथा 'तु' पादपूर्ति के सिवा किसी कार्य में नहीं श्चाता श्रीर 'त्र' के स्थान में 'श्रद्धे' कर देने से पादपूर्ण भी हो जाता है श्रीर पाजिटर के श्रतकृत महाभारत युद्ध की तिथि भी शयेण ठीक हो जाती है। इस कल्पना के आधार पर परीचित् का जन्म या महाभारत श्रथवा महाभारतयुद्ध का प्रारंभ कलि-संवत् २१७१ या विक्रम पर्व ८७३ ( ३४८ + ४१४ ) या कलि-संवत् २०३६ श्रथवा विक्रम पूर्व ६०८ ( ३४८ + ५४० ) में हुआ। क्यों कि नन्द का अभिषेक वि० पू० ३ ५ द में हुआ। इस के लिए डाक्टर सरकार ु समकालिक राजाओं के विनाश के लिए १० वर्ष श्रालग रखकर नन्दों का काल १०० वर्ष के बदले ६० वर्ष मानते हैं, यद्यपि उनके गुरु पाजिटर महोदय २० वर्ष श्रालग रख कर नन्दों का भोगकाल ८० वर्ष ही मानते हैं। इस भिद्धान्त के माननेवाले चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहरा-काल क्षि॰ पू॰ ३२५ या विकास पूर्व २६८ वर्ष मानते हैं। २६८ में ६० योग करने से अप = वर्ष वि॰ प्र॰ त्रा जाते हैं. जब नन्द का श्रिभिषेक हुआ। पार्जिटर के श्रनुसार महाभारत का यद वि॰ पु॰ ८७३ में हुआ। अतः ययपि डाक्टर सरकार के पाठ भेद करने से हम पाजिंटर के नियत किये हुए महाभारतयुद्ध काल के समीप पहुँच जाते हैं। यथा - वि० पू० ६७३ या १०८, तथापि हम उनके शिष्य का पाठ-परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकते: क्योंकि ऐसा पाठ मानने के लिए हमारे पास कोई भी हस्तलिपि नहीं श्रीर हमें श्रपने सिद्धान्तों को सिद्ध करने के लिए पाठ-श्रव्य नहीं करना चाहिए। ऐसा पाठश्रष्ट करनेवाता महापातकी माना गया है। अपित जब प्राकृत पाठ से ही युक्त अर्थ निकल जाय तो हम व्यर्थ की खींचातानी क्यों करें ? उनके श्रनसार 'सहस्रार्ड' का अर्थ ५०० हुत्रा श्रीर 'पब्नोदशोत्तरं' का श्रर्थ १५ या पब्नाशदत्तरं' का ५० हुआ। इस प्रकार इसका अर्थ ४१४ सा ४४० हुआ।

### ८५० वर्ष का काल

स्वर्गीय डा॰ शामशात्री वहते हैं र कि परीचित् श्रीर नन्द का श्राभ्यन्तर काल मत्स्य पुराण के श्रद्धसार १५० वर्ष कम एक सहस्रवर्ष है, श्रथवा ८५० वर्ष (विलयन-श्रनृदित 'विष्णु पुराण', भाग ३।२५, ए० २३०) संभवत: इस पाठ में 'शेयं' के स्थान पर 'न्यून' पाठ हो, किन्तु इससे वंश-वर्ष-योग ठीक नहीं बैठता।

१. पटना काखिज के मृतपूर्व प्रध्यापक।

२. शवायनम् -- वैदिक्युग, मैसूर, १६०८ ए० १४१।

#### जायसवाल की व्याख्या

डाक्टर काशीप्रसाद जायस्वाल के विचार से जहाँ पुराणों में नंदाभिषेक वर्ष के संबंध में महाभारत युद्ध तिथि की गणना की गई है। वहाँ आंतिम नन्द से तात्पर्य नहीं; किन्तु महानंद से तात्पर्य है। यह आभ्यंतर काल १०१५ वर्षों का है। वायु और मत्स्यपुराण में कमशः महादेव और महापद्म के भिभषेक काल तक वह आभ्यंतर १०५० वर्षों का है (वायु ३०।४०६, मत्स्य २०३।३५)। अतः यह स्पष्ट है कि परीचित् और महापद्म के तथा परीचित् और नंद के आभ्यंतर काल से परीचित् और महापद्म का आभ्यंतर काल अधिक है (१०५० और १०१५)। आतः नन्द, महापद्म के बाद का नहीं हो सकता; किन्तु नन्दवंश के आहि का होना चाहिए। विन्टेश्वरप्रेस के ब्रह्माएड पुराण के संस्करण में नंद के स्थान पर महानंद पाठ है (ब्रह्माएड ३।७४।२२६)। आतः ब्रह्माएड, विष्णु और भागवत पुराणों में महानंद के आभिषेक कालतक आभ्यंतर काल १०१५ वर्ष और वायु (= महादेव) और मत्स्य पुराणों में (= महापद्म) महापद्म कालतक १०५० वर्ष बतलाया गया है।

#### वियोग की व्याख्या

श्रतः दोनों राजाओं के श्रभिषेक काल में ३५ वर्ष का श्रन्तर हैं (१०५०-१०१५)। पुराणों में महानन्द का भोगकाल ४३ वर्ष दिया गया है—स्मरण रहे, महानन्द पाठ कहीं भी नहीं है, इस पाठ को बलात जायसवाल ने बिना किसी श्राधार के मान लिया है। विभिन्न पाठ है—महानंदी (एन मत्स्य), महिनंदी (एक वायु), या सहनंदी (ब्रह्माएड)। जायसवाल श्राठ वर्षों को व्याख्या दूसरे ही प्रकार से करते हैं (४३-३५ = = )। वह कहते हैं कि महापद्म श्राठ वर्षों तक श्रभिभावक के रूप में सच्चा शासक रहा। वह मत्स्य के 'महापद्माभिषेकात' का श्रर्थ करते हैं महापद्म का श्रभिभावक के रूप में श्रभिषेक, न कि राजा के रूप में। श्रपित, वह महानंद को नंद द्वितीय कहकर पुकारते हैं, श्रोर समका राज्यारोहण किससंवत २६६२ में मानते हैं। श्रतः—

नंद द्वितीय, राज्यकाल ३५ वर्ष, किलसंवत् २६६२ से २७२७ किलसंवत् तक ; नंद चतुर्थ अनामश्रवयस्क नंद पंचम = महापद्म, राज्यकाल २० वर्ष, किलसंवत् २७२७ से २७३५ कि०सं० तक; चन्द पंचम = महापद्म, राज्यकाल २० वर्ष, कि०सं० २७३५ से क० सं० २७६३ तक ; नन्द पष्ठ (= सुमाल्य लोभी) राज्यकाल १२ वर्ष. क० सं० २७६३ से क० सं

२७७५ तक।

डाक्टर जायसवाल पश्चाद् महाभारत बृहद्दथ वंश के लिए केवल ६६७ वर्ष मानते हैं, यद्यपि मेरे श्चनुसार उनका काल १००१ वर्ष है। वे शिशुनाग वंश को बाईदथों का उत्तरा- धिकारी मानते हैं जो श्रयुक्त है। पुराणों में शिशुनाग राजाश्चों का काल ३६२ वर्ष है। जायसवाल जी ३६१ वर्ष है। रखा जिस राजा के श्रमिषेक का उन्तेख किया है, उसे वे नंद वंश का नहीं, किन्दु शिशुनागवंश का राजा मानते हैं। सभी पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि महानंद या महापद्म नंदवंश के प्रथम सम्राट का योतक है, जिसने श्चपने सभी समकालिक

१ 'जनैस बिहार पुँढ उड़ीसा रिसर्च सोसायटी,' भाग १, ए० १०६।

नृपों का नाश किया और अपने आठ पुत्रों के साथ मिलकर जिसके वश ने १०० वर्ष राज्य किया।

किन्तु सबसे श्राश्चर्य की बात है श्राभिभावक का श्राभिषेक। भला श्राज तक किसी ने श्राभिभावक के श्राभिषेक को भी सुना है, तथा भुक्त राजकाल-गणना में श्राभिभावक काल भी सम्मिलित किया जाता है? क्या संसार के इतिहास में ऐसा भी कोई उदाहरण है जहाँ श्रावयस्क के श्राभिभावक काल को उसके भुक्तराज काल से श्रालग कर दिया गया हो? तथाकथित श्रावयस्क राजा के संबंध में श्राभिभावक काल मानने का हमारे पास क्या प्रमाण है, जिसके श्राधार पर श्रावयस्क श्रानामन्द चतुर्थ के काल में श्राभिभावक काल माना जाय? इस सूचना के लिए डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल की विचारवारा जानने में हम श्रासभ श्रीहै।

## मुखोपाध्याय के २५०० वर्ष

श्रीधीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय इसका श्रर्थ २५०० (१००० + १५००) वर्ष करते हैं। वह श्रपना श्रर्थ बोडलिश्चन पुस्तकालय के मरस्यपुराण की एक हस्तिलिपि के श्राधार पर करते हैं, जो पाजिटर की सूची की नं० ६५ बी मरस्य है। यहाँ मुखोपाध्याय के श्रनुसार पाठ इस प्रकार है —

### 'एवंवर्षं सहस्रंत, होयं पन्चशतत्रयम्'।

श्चत: पञ्चशतत्रयं का धार्थ १,४०० (४०० × ३) हुआ। वह नन्द का अभिषेक किल संवत् २,४०० में मानते हैं, अथवा बि० पू० ४४४ (३,०४४ — २,४००) या स्ति० पू० ६०२ में।

चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण-काल क० सं० २००६ है। नन्दवंश ने १०० वर्ष राज्य किया, अतः नन्द का अधिरोहण काल क० सं० २६०६ है। नन्दवंश के पूर्वाधिकारी शिशुनाग वंश ने १६३ वर्ष राज्य किया (पाजिटर, प्ट०६६), अतः शिशुनागों का काल क० सं० २५१३ (२६०६-१६३) में आरम्भ हुआ। इसके पहले प्रयोतों का राज्य था। प्रयोत वंश के अनितम राजा नन्दिवर्द्ध न ने २० वर्ष राज्य किया, अतः वह २४६३ क० सं० में सिंहासन पर बैठा। अतः मुखोपाध्यायजी के अनुसार पुराणों ने 'गोलसंख्या' में नन्द और परीचित का आभ्यन्तर काल २,४०० बतलाया। वह २,४०० वर्षों का निम्नलिखित प्रकार से ले बा देते हैं—

इनके श्रनुसार बृहद्दशों ने १,७२३ (१००० + ७२३) वर्ष राज्य किया। डायौनिसियस से लंकर संदाकोतस तक भारतीय १५३ राजाओं के ६,०४२ वर्ष गिनते हैं, किन्तु, इन कालों में तीन बार गण्याग्य स्थापित हो चुके थे। ...... दुसरा ३०० वर्ष तथा श्रन्य १२० वर्षों का। (मिकिडल संपादित एरियन-वर्णित 'प्राचीन भारत', पृ० २०३-४) श्रतः दो गण्याग्यों का काल ४२० (३०० + १२०) है, श्रीर यदि हम नन्दिवर्धन को ह्या दें तो प्रयोतों का काल ११० (१३८२०) वर्ष है। श्रतः सबों का योग २२६१ वर्ष (१७२३ + ४२० + ११०) हुआ श्रीर २३६ वर्ष (१५०० - २२६१) तृतीय गण्याराज्य की श्रविष हुई।

श्रिपतु वह सममते हैं कि—'बृहद्रथेस्वतीतेषु वीतिहोत्रेस्ववन्तीषु' पाठ वीतिहोत्र श्रीर मालवों का मगध में गणराज्य सूचित करता है। किन्तु इस पाठ की छोड़कर जिसका श्रर्थ उन्होंने श्रशुद्ध सममा है, कोई भी प्रमाण नहीं कि मगध में वीतिहोत्रों श्रीर मालव

१. 'प्रदीप', बंगास्ती मासिक पत्रिका, भाग र पु॰ १-२३।

का राज्य सममा जाय। इस रलोक का ठीक ऋर्थ हमने बृहदर्थों के प्रकरण में किया है। प्रीस का प्रमाण जो वह उपस्थित करते हैं, उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह डायोनिसियस कौन है १ संदाकोतस्' कौन है, यह भी विवादास्पद है।

यदि इम डायोनिसियस् को इरकुलीश = कृष्ण का पचीसवाँ पूर्वाधिकारी मानें तो शूर-सेनों का मगध में राज्य नहीं था, श्रीर संद्राकीतस मगध में राज्य करता था। श्रिपितु अपना श्रश्य सिद्ध करने के लिए जो पाठ श्राप उपस्थित करते हैं वह पाठ ही नहीं है। सत्यपाठ है 'शतोत्रयम्' न कि 'शतत्रयम्'। पुराणों तथा जायसवाल इत्यादि श्राधुनिक विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि शिशुनाग वंश का राज्य ३६९ या ३६२ वर्ष है, न कि १६३ वर्ष, जैसा कि पार्जिटर महोदय कोष्ठ में संकेत करते हैं, श्रीर मुत्रोपाध्याय जी मानते हैं। कभी तो श्राप नन्दवर्द्धन को कलिसंवत् २४६३ में श्रीर कभी कलिसंवत् २४६६ में मानते हैं, जो युक्त नहीं श्रात होता। सारे मगध के इतिहास मे पुराणों ने कहीं भी गणराज्य का उत्रवेख नहीं किया, जैसा कि श्रन्य प्रदेशों के विषय में किया गया है। श्रतः इनका सिद्धान्त माननीय नहीं।

#### पौराणिक टीकाकार

सभी पौराणिक टीकाकः र इस श्लोक का अर्थ करने में चकरा गये हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार यथासंभव इसका स्पष्ट अभिप्राय निकालने का यत्न करते हैं। वे समभते हैं कि इसका अर्थ १,४०० वर्ष होना चाहिए। दूसरा स्वर्थ नहीं किया जा सकता। श्रीधर के अनुसार १,९१४ वर्ष का किसी प्रकार भी समाधान नहीं किया जा सकता। सत्यतः परीचित्र और नन्द का आभ्यंतर काल दो कम एक सहस्र पाँच सौ वर्ष या १४६८ वर्ष होता है; क्योंकि नवम स्कन्ध में कहा गया है कि परीचित्र के समकालिक मगध के मार्जारे से लेकर रिपुंजय तक २३ राजाओं ने १,००० वर्ष राज्य किया। अतः पाँच प्रयोतों का राज्य १३८ वर्ष और शिश्चनागों का काल १६० वर्ष होगा।

श्री वीर राघव<sup>3</sup> श्रीधर के तकों की श्रावृत्ति करते हैं श्रीर कहते हैं कि यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि मेरे जन्म सं कितने काल तक चन्द्रवंश का राज्य रहेगा। नन्द के श्राभिषेक का उल्लेख इसलिए किया गया है कि नन्द के श्रभिषेक होते ही चन्द्रवंश के राज्य का विनाश हो गया। इसका श्रर्थ १,११५ वर्ष है।

- १. 'भारतीय इतिहास के अध्ययन का शिलान्यास', हिन्दुस्तानी, जनवरी-मार्च १६४६।
- २. किलियुगान्तर विशेषं वनतुमाह मारभ्येत्यादिना वर्षं सहस्रं पञ्चदशोत्तरम् । शतं चेति कथापि विवचयावांतर सख्येयम् । वस्तुतः परीक्षिन्नंदपोरंतरं द्वाभ्यां न्यूनं वर्षायां सार्खं सहस्रं भवति यतः परीक्षितं काल मागधं मार्जारिमारभ्य रिपुं जयांता द्वाविशति राजानः सहस्रं संवत्सरं भोषपन्ति इत्युक्तं नवम स्कन्धे ये बाहँद्रथ भूपाला भाष्याः सहस्र वत्सरमिति । तत परं पञ्च प्रद्योतनाः मप्टित्रशोत्तरंशतं शिग्रुनागारच षष्ट्युत्तरशतत्रयंभोष्यं ति पूर्यची मिस्यन्नोक्तस्वात्—'श्रीधर' ।
- मजनम प्रसृति यावती सोमवंश समाप्तिः कियान् कालो भविष्यतीस्यमिप्रायमात्रं लक्ष्याह । नन्दाभिषेचन पर्यन्तैव सोमवंशस्य। जुदृत्तिरतो यावजन्दाभिषेचन- मिस्युक्तम् । एतदंतरंवर्षाणां पञ्चद्योत्तरंशतंसहकं चेत्थर्थः श्री वीर राघव ।

श्री शुक्रदेव के 'शिद्धान्त प्रदीप' के श्रनुसार इसका अर्थ दश श्रिषक एक सहस्र वर्ष तथा पश्चमुणित शतवर्ष है; श्रतः इसका श्रर्थ १,५१० हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव श्रीममन्यु का समकालिक था और सहदेव का पुत्र मार्जीर परिचित् का समकालिक था, श्रतः बाईदथ, प्रयोत श्रीर शिशुनागों के भोगकाल का योग (१००० + १३८ + ३६०) = १,४६८ होता है। शिशुनागवंश के नाश और नन्द के श्रीभिषेक के मध्य में जो काल व्यतीत हुआ, उसका ध्यान रखने से ठीक काल का निश्चय हो जाता है। यदि पंच को पंचगुणित के रूप में अर्थ न करें तो संख्या का विरोध होगा।

### ज्यौतिष गणना का आधार

पौराणिक वंश्वकारों को इस बात का ध्यान था कि कहीं कालान्तर में अर्थ की गड़बड़ी न हो जाय, अरतः उन्होंने दूसरी गणना को भी ध्यान में रखा, जिससे एक के द्वारा दूसरे की परीचा हो जाय—वह ज्यौतिष गणना थी। सभी लेखक इस विषय पर एकमत हैं कि परिचित के जन्म के समय सप्तर्षि-मंडल मधा नच्चत्र पर था और नन्द के समय वह पूर्वाषाढा नच्चत्र में था। निम्नलिखित श्लोक पुराणों में पाया जाता है।

प्रयास्यन्ति यदा चैते पूर्वाषाढां महर्षेषः । यदा मचाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षेषः । तदानंदारप्रभूरयेष किंत्रकृ हिं गमिष्यति ॥ (पार्जिटर, पृ० ६२)

'जब ये सप्तिषि मधा से पूर्वाषाटा की पहुँचेंगे तब नंद से आरंभ हीकर यह कलियुग

#### सप्तर्षिचाल

श्रिधिक बढ़ जायगा।'

सप्तिषयों की चाल के सम्बन्ध में प्राचीन ज्योतिषकार ये और पौराणिकों के विभिन्न मत हैं। काशी विश्वविद्यालय के गणित के प्रधान प्रोफेसर श्री वा० वि० नारिलकर जी कृपया सूचित करते हैं कि पृथिवी की धूरि श्राजकल प्रायेण उत्तरभ्रुव को श्रोर सुकी है। पृथिवी की दैनिक प्रमित के कारण सभी नच्न भ्रुवतारे की परिक्रमा करते ज्ञात होते हैं। पृथ्वी की श्रयन गति के कारण प्रगति की धूरि २५८६८ दें हुँ वर्ष में २३ २० श्रांश का कोण बना लेती है। इससे स्वाभाविक फल निकलेगा कि त्राकाशमंडल के तारों की स्पष्ट चाल है और इनमें सप्तिष-मंडल के प्रधान होने के कारण लोगों ने इसे सप्तिष-मंडल की चात सममा। विभिन्न अगुतवर्षों में इनकी चाल का निश्चय हुआ। श्रयन की गति ठीक ज्ञात न होने के कारण सप्तिष्ठ के स्थान श्रीर दैनिक गति के सम्बन्ध में लोगों ने विभिन्न कल्पनाएँ की।

१. वर्षाणां सहस्रं दशोत्तरं पञ्जगुणा शतं चैतत् दशाधिकं पादिसहस्रं वर्षाणां भवतीत्वयः। श्रिभमन्यु समकालो जरासंधमुतः सहदेवः परिचितं काल्यः सहदेवमुतः मार्जारिस्तम् झारभ्य रिपुंजयांता (यथा श्रीधर्) शिशुनाग राज्य- अंश नन्दाभिषेचनयोरंतरालिक त्वाचीत्तं वत्सर संख्या सम्यक संगच्छते। पञ्चशब्दस्य पञ्च गुणे बच्चणं विनोक्त संख्या विरोधः स्यात्। श्री शुकदेव।

तिभिन्न विद्वानों के मत के सम्बन्ध में मेरा खेख देखें — 'जनैंख झाफ इिएडयन हिस्ट्री', मद्रास भाग १८, ए० ८।

२. 'ब्रयनचबनम्' तेल श्रीकृष्णमिश्र का देलें —सरस्वतीसुषमा, काशी, संवत् २००७ पृ० ३६-४३।

#### चाल की प्रक्रिया

अन्ताराष्ट्रीय तथ्याध्ययन सम्मेलन के अनुसार संवत् १६५७ के लिए अयनगति ५०°२५६४ प्रतिवर्ष है। सप्तर्षिमंडल की यही काल्पनिक प्रगति है। यदि हम सप्तर्षि की वसंतसंपाति चाल से तुलना करें तो यह ठीक है।

श्री धीरेन्द्रनाथ मुखर्जा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्यौतिषकारों के अनुसार अयनगतिचक २०,००० वर्षों में पूरा होता है। किन्तु, इसे मानने के लिए यथेष्ट प्रमाण नहीं कि सप्तिष की चाल १७,००० वर्षों में पूरी होती थी, यश्रिप मत्स्य श्रीर वायु पुराण्य से ज्ञात होता है कि इनकी चाल ७० दिव्यवर्ष श्रीर ६० दिव्यमास में पूर्ण होती थी, अतः ७५ दिव्य वर्ष = २०,००० (७५ ×३६०) वर्षों के संपात की गति हुई। श्रेनेसड ३ के अनुसार प्राधीन हिंदुओं को वह गति ज्ञात थी और वे सत्य के श्रात समीप थे; किन्तु बाद के ज्यौतिषकारों को इसका पता न चला। इसलिए उन्होंने विभिन्न मत प्रकट किया श्रीर २०,००० के बद्धे भूल से सूत्य लिखना भूत गये, अतः उन्होंने बतलाया कि सप्तिष की गति २,००० वर्षों में पूरी होती है। किन्तु सूत्य के भूल जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्राचीन ज्यौतिषकार पुस्तकों में संख्या को अंकों में नहीं, किन्तु शब्दों में लिखते थे, प्रायेण पुस्तकों गय या पय में लिखी जाती थीं, अतः सूत्य का बिनाश संभव नहीं। कराह मिहिर स्पष्ट कहते हैं—'एकस्मिन अर्थे अतं अतं ते चरनित वर्षासाम।' शाकस्यसुनि के अनुसार सप्ति की वार्षिक गति आठ लिप्त मा मिन्द है। पूर्य सिद्धान्त, आधुनिक टीकाकारों के अनुसार, ५४ '' प्रतिवर्ष अयन चाल बतलाता है। अतः स्पष्ट है के सप्तिचिना एक रहस्य है जिसकी आधुनिक खोज से हम व्याख्या नहीं कर सकते।

## प्रतिकूलगति

श्री सतीशचन्द्रविद्याणं व, जायस्वाल इत्यादि श्रमेक विद्वानों ने सोचा कि सप्तिषिगण मस्त्रों के श्रनुकूल ही नस्तते हैं श्रीर कमागत गणाना से यथा मधा, पूर्वी फालगुणी उत्तरा फालगुणी, हस्ता, नित्रा, स्वातिका, विश्वाखा, श्रनुराधा, जेष्ठा, मूला श्रीर पूर्वीषाढा केवल १९ ही मस्त्र श्राते हैं श्रीर चूँ कि एक नस्त्र पर सप्तिषंगण, श्राचीन भारतीय ज्यौतिषकारों के श्रनुसार, केवल १०० वर्ष स्थिर रहते हैं, श्रातः परिस्तित से नंद तक का श्राभ्यंतर काल केवल १,१०० वर्षों का हुआ। पुराण लेखक तथा टीकाकार भी प्रायेण ज्योतिर्गणना से श्रनभिश्व होने के कारण केवल वंशकाल के श्राधार पर इसकी प्रतिलिपि श्रीर व्याख्या करने लगे।

किन्तु सत्यतः इनकी चाल प्रतिकृत है, जैश कमलाकर भट्ट कहते हैं — प्रस्थब्दं प्राज्ञ्यिति-स्तेषाम् । ग्रंप्रे जी का 'शिसेशन' शब्द भी इसी बात को सूचित करता है। यंग महोदय भी कहते हैं कि इनको चाल सूर्य की गति के प्रतिकृत है। श्रतः यदि हम प्रतिकृत गयाना करें तो मका, श्रश्केषा, पुष्य, पुनर्वसु, स्वार्डी, स्वारिशराः, रोहिस्सी, कृत्तिका, भरसी, स्वश्किनी, रेवती उत्तरा-

१. 'जर्बेस विपार्टमेंट साफ बोटरी,' भाग ४ पू० २६०।

२. प्राविद्य ए० १०।

३. में नेयडकृत 'हिन्दू एव्ट्रानीसी' ( १८६६ ), ए० ६८ स्मेह बाद के प्रष्ट ।

४. **सारविचार बुदत् संदि**ता ।

प. 'सिखान्त विवेक.' कमखाकर भट्ट कृत : अम्बाहबुताधिकार, २४ |

भाद्रपद, पूर्वीभाद्रपद, शतभिज्, धनिष्ठा, श्रवणा, उत्तराषाढा, पूर्वीषाढा नज्ज आते हैं। यदि हम मघा जो प्रायः बीत जुका था और पूर्वीषाढा, जो सभी प्रारम्भ हुआ था, छोड़ दें तो दोनों के आम्यंतर काल में केवल १६ नज्जों का अन्तर आता है। अतः नन्द और परिचित के काल में १,६०० वर्षों का अन्तर होना चाहिए, जो गोल संख्यक है; किन्तु श्री शुकदेव के मत में अम्यंतर काल १,४०० वर्षों का है, यथा—

३२ बाईइथ राजाश्रों का काल १,००१

५ प्रयोत

93=

१२ शिशुनाग

१,४०१ वर्ष

इन राजाओं का यह मध्यमान ३० ६ वर्ष प्रति राजा है।

४६ राजाओं का काल

### सप्तदश अध्याय

### नन्दवंश

महापद्म या महापद्मशति ( प्रचुर धन का स्वामी ) महानन्दी का पुन था, जो एक शूद्रा से जन्मा था। जैन परम्थरा के अनुसार वह एक नापित का पुत्र था, जो वेश्या से जन्मा था। जायसवाल का मत है कि वह मगध के राजकुमारों का संरच्छ नियुक्त किया गया था। करिट्यल कहता है—'उसका ( अप्रमस अर्थात अन्तिम नन्द का ) पिता ( प्रथम नन्द ) सचमुच नापित था। पहले किसी प्रकार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था; किन्तु देखने में वह रूपवान और सुन्दर था। वह मगध की रानो का विश्वासपात्र बन गया। रानी के प्रभाव से वह धीरे-धीरे राजा के भी समीप पहुँचने लगा और उसका अत्यन्त विश्वासभाजन हो गया बाद को चलकर उसने घोखे से राजा का वध कर डाला। फिर कुमारों का संरच्छ होने के बहाने उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में करली। पुनः राजकुपारों का भी उसने वध कर दिया और उसी रानो से उसने अपना पुत्र उत्पन्न किया जो आजकल राजा है।' अप्रमस नाम संभवतः उपसेन का अपन्त्रं श है, जो महाबोधि वंश के अनुसार प्रथम नन्द का नाम है, न कि भी असेन का अपन्त्रं श ( अप्रेमसेन ), जैसा रायचीधरी मानते हैं।

### सिंहासनासीन

जैन-परम्पराभ के श्रनुसार एक बार नन्द को स्वप्न हुआ। कि सारा नगर मेरे पुरीष से श्राच्छादित है। उसने दूसरे दिन श्रपना स्पप्न श्रपने पुरोहित से कहा। पुरोहित ने इस शकुन का श्रामित्राय समम्कर मट से श्रपनी कन्या का विवाह नन्द से कर दिया। बरात (वर यात्रा) उसी समय निकली जब उदयी का देहान्त हुआ, जिसका कोई उत्तराधिकारों न था ( हेमचन्द्र के श्रनुसार )। मंत्रियों ने पंचराज चिंहों का श्रामिषेक किया और सारे नगर के पर्यों पर जुनूस निकाला। दोनों जुनूस मार्ग में मिले तो नागराज ने नन्द्र को श्रपनी पीठ पर बैठा तिया। श्रातः सभी ने मान लिया कि यही उदयी का उत्तराधिकारी हो सकता है। इसलिए वह राजा घोषित हुआ और सिंहासण पर बैठा।

१. पहिशिष्ट पर्व ६-२३१-३२।

२. ज० वि० ४० रि० सो० १-मम ।

३. मिकिडक का 'सिकन्दर का भारत शाक्रमण' ए० २२२।

इविडयन हिस्ट्री कॉंग्रेस का विवरण भाग १, ए० ४४ ; बृहद्रथ से मौर्यों तक मगाध के राजा — चेन्नेश चन्द्र चट्टोपाध्याय जिल्लित ।

<sup>⊀.</sup> परिशिष्ट पर्व ६-२३१-४३ ।

संभवतः जैन प्रत्यों में घटनास्थल से सुदूर होने के कारण उनके खेख में नाम में अप हो गया है। अतः उन्होंने भूत से महापद्म को उदयी का उत्तराधिकारी लिख दिया। आर्य मंजुश्री मूलकरुप के अनुदार महापद्म नन्द राजा होने के पहुंखे प्रधान मंत्री था।

### तिरष्कृत शासन

श्राहाणों और चित्रयों ने जनता को भड़काने के लिए नन्द की निन्दार शुक्त की तथा उसे भूतरूर्व राजकुमारों का इत्यारा बतलाया। संभवतः तत्कालीन राजवंशों ने एक षडयंत्र रचा, जिसका उद्देश्य अच्छित्रय राजा को सिंहासन से हटा देना था। भला लोग कैसे सह सकते थे कि एक श्रच्छित्रय गद्दी पर बैठे ! श्रतः, उसे सभी च्छित्रयों के विनाश करने का श्रवसर मिला। हेमचन्द भी संकेत करता है कि नन्द के आश्रित सामंतों श्रीर रच्छकों ने उसका उचित श्रादर करना भी छोड़ दिया था। उन्होंने उसकी श्रवज्ञा की ; किन्तु अभक्त सरदारों को दैवीशिक्त ने विनष्ट कर दिया और इस प्रकार सभी राजा की श्राज्ञा मानने लगे तथा उसका प्रभुत्व सर्वव्यापी हो गया।

#### मंत्री

किपल का पुत्र कलपक महाबिद्वान था। वह पित्र जीवन व्यतीत करने के कारण सर्वित्रिय भी था। वह विवाह नहीं करना चाहता था; किन्तु उसे लाचार होकर ब्याह करना पड़ा। जानवृक्षकर एक ब्राह्मण में अपनी कन्या को कृप में डाल दिया और स्वयं ही वह शोर भी करने लगा। तय यह था कि जो कोई भी उसे कृप से निकालेगा, उसीसे उसका विवाह होगा। कलपक उसी मार्ग से जा रहा था और कन्या को कृप से बाहर निकालने के कारण कलपक को उसका पाणिप्रहण भी करना पड़ा। नन्द उसे अपना मंत्री बनाना चाहता था; किन्तु कलपक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने एक घोषिन से यह हल्ला करवा दिया कि कल्पक ने उसके पित की हत्या कर दी है। इस पर कल्पक शीघ ही राजा को प्रसन्न करने तथा उससे स्वाम माँगने के लिए राजसभा में पहुँचा। राजा ने उसका स्वागत किया और उसे अपना मंत्री होने को बाध्य किया। कल्पक के मंत्रित्व में नन्द का प्रभुत्व, यश तथा पराक्रम सबकी यह हुई।

लेकिन करपक का प्रविधिकारी करपक को अपदस्य करने पर तुला हुआ था। एक बार करपक ने अपने पुत्र के विवाहोत्सव पर राजपरिवार को अपने घर खुलाकर राजा को राजिविद्ध समिपित करना चाहा। विस्थापित मंत्री ने राजा से करपक की मनोवृत्ति को दुष्ट बताया और उसकी निन्दा की कि वह स्वयं राज्य हथियाना चाहता है। राजा ने इसे सत्य सममकर करपक और उसके पुत्रों को खाई में डलवा दिया। खाई में पुत्रों ने अपना भोजन देकर अपने पिता को जीवित रक्खा, जिससे करपक इस अन्याय का प्रतिशोध से सकें। नन्द के सामन्तों ने करपक को मृत सममकर राजनगर को घेर लिया और जनता को घोर कष्ट पहुँचाया। नन्द ने

जायसवात का इम्पिरियस हिस्ट्री, भूमिका।

२. सीतानाथ प्रधान की वंशावश्वी ए० २२६।

३. ज॰ वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ भाग १८८-३।

४. पारिशिष्टि पर्व **६-२**४४-४२ ।

४. वही ७-७०**-१३**८।

राजाओं के बाद । इन सभी राजाओं की गणना महाभारत युद्धकाल से है और यह गणना केवल प्रमुख राजाओं की है। तुन्छ राजाओं को छोड़ दिया गया है। विच्लुपुराण कहता है—इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजवंशों का संचित्र वर्षान कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। श्रतः इससे हमें राजाओं का मध्य वर्ष निकालने में विशेष सहायता नहीं मिल सकती। नन्द का राज्य श्रत्यन्त विस्तीर्ण था; क्योंकि पुराणों के श्रतुसार वह एकच्छत्र राजा था ( एकराट् तथा एकच्छत्र )। दिख्यावदान के श्रतुसार वह महामंडलेश था।

### राज्यवर्ष

पुराणों में शयः नन्दवंश का राज्य १०० वर्ष बताया गया है; िक न्तु नन्द का राज्य केवल मम वर्ष या २ म वर्ष बताया गया है। पाजिटर के मत में महापद्म की काल-संख्या उसके दीर्घ जीवन का द्योतक है, जैसा मस्स्य भी बतलाता है। जायसवाल के अपनुसार यह भीग इस प्रकार है—

- १. महानन्दी के पुत्र = वर्ष २. महानन्दी ३५. ..
- ३ नन्दिवद्धान ४०.,
- ४ मुगड = ..
- प्रश्चित्रह्म ह<sub>ा</sub>,

कल १०० वर्ष

जैनाधारों से भी यही प्रतीत होता है कि नन्दवंश ने प्रायः १०० वर्ष अर्थात् ६५ वर्ष पराज्य किया; किन्तु चार प्रन्थों में (वायु सी, इ, के० एत ) अप्रष्टाविंशति पाठ है। रायचौधरी के विचार में अध्वाशीति अप्रधाविंशति का शुद्ध पाठ है। तारानाथ के अनुसार नन्द ने २६ वर्ष राज्य किया। सिंहत-परम्परा नवनन्दों का काल केवल २२ वर्ष बतलाती है। नम्द ने क० सं० २०३५ से २०६३ तक २८ वर्ष राज्य किया।

#### विद्या-संरक्षक

श्रार्थमंजुश्रीमूलकलप के श्रवुसार महापद्म नन्द विद्वानों का महान् संरक्षक था। वरहिंच उसका मंत्री था तथा पाणिनि उसका प्रिय-पात्र था। तोनी राजा को मंत्रि-मंडल से पटती नहीं थी; क्योंकि राजा प्रतापी होने पर भी सत्यसंघ था। भाग्यवश राजा बुदापे में बीमार होकर चल बसा श्रीर इस प्रकार के विचार-वैमनस्य का बुरा प्रभाव न हो सका। मरने के बाद इसका कोष पूर्ण था श्रीर सेना विशाल थी। इसने वह नई तौल चलाई, जिसे

- २. ब्रष्टाशीति तु वर्षाणि पृथिक्यांवै भोष्यति पाठान्तर् ब्रष्टाविंशति ।
- ३. पार्जिटर पृ० २४।
- ४. ज० वि॰ ड० रि॰ सो॰ ४-६८।
- ४. परिशिष्ट पर्व **६-२३१-३;** म-३२६-३६।
- ६. इस्पिरियक्ष हिस्द्री पृ० १४।
- ७. पायानि २-४-३१ ( सभ्य )।

एव तृद्देशतो दंशस्तवोक्तो भूभुखां सवा ।
 निस्त्रको गदितु शक्यो नैय वर्षशतैरिष ॥ विष्कु ४-३४-१३३ ।

नन्दमान कहते हैं। यह वररुचि को प्रतिदिन १०८ दिनार देता था। वररुचि किते, दार्शनिक तथा वैयाकरण था श्रौर स्वरचित १०८ श्लोक प्रतिदिन राजा को सुनाया करता था।

### उत्तराधिकारी

पुराणों के श्रनुसार नन्द के श्राठ पुत्र थे, जिनमें सुकल्प, सहल्प, सुमात्य या सुमाल्य ज्येष्ठ था। इन्होंने महापद्म के बाद कमशः कुल मिलाकर १२ वर्ष राज्य किया। महाबीधिवंश उनका नाम इस प्रकार बतलाता है। उपसेन, महापद्म, पराहुक, पाराहुगति, राष्ट्रपाल, गोतिषां क्र, दशिसद्धक, कैवर्त तथा धननन्द। हेमचन्द्र के श्रनुसार नन्द के केवल सात ही पुत्र गद्दी पर बैठे। इनके मंत्री भी कल्पक के वंशज थे; क्योंकि कल्पक ने पुनः विवाह करके संतान उत्पन्न की। नवम नन्द का मंत्री शकटार भी कल्पक का पुत्र था।

सबसे छोटे भाई का नाम धननन्द था; क्योंिक उसं धन एकत्र करने का शौक था। किन्तु सत्य बात तो यह है कि सारे भारत को जीतने के बाद नन्द ने अनेक राजाओं से प्रचुर धन एकत्र किया था। अतः इसे धन का लोभी ४ कहा गया है और यह निन्नानने करोड़ स्वर्णमुद्दा का स्वामी था। इसने गंगानदी की धारा में द्व करोड़ रुपये गड़वा दिये, जिससे चोर सहसा न ले सकें, जिस प्रकार आज कल बेंक आफ इंगलराड का खजाना तण्या नदी के पास विद्युत् शिक्त लगाकर रक्खा जाता है। तिमल प्रक्यों में भी नन्द के पाटलिपुत्र एवं गंगा की धारा में गड़े भन का वर्णन है। हुएनसंग नन्द के सप्तरलों के पाँच खजानों का वर्णन करता है। नन्द ने चमड़ा, गोंद, पेड़ और पत्थरों पर भी कर लगाया था।

## पूर्व एवं नवनन्द

जायसवाल तथा हरित कृष्णदेव पनवनन्द का ऋर्थ नव (६) नन्द नहीं, वरन् नृतन या नया नन्द करते हैं। जायसवाल पूर्व नन्द वश में निम्नलिखित राजाओं को गिनते हैं—

श्चितिरुद्ध, मुराड, नन्द प्रथम, (वर्द्धन), नन्द द्वितीय, (महानन्द), नन्द तृतीय (महादेव) तथा नन्द चतुर्थ (श्रनाम श्रवयरूक)। जायसवाल के मत में इन नामों को ठीक इसी प्रकार कुछ श्रन्य प्रन्थों में लिखा गया है; किन्तु पार्जिटर द्वारा एकत्रित किसी भी हस्ति तिपि से इसका समर्थन नहीं होता।

चेमेन्द्र चन्द्रगुप्त को पूर्वनन्द का पुत्र बतलाता है; किन्तु चेंमेन्द्र ' की कथामंजरी तथा

१. परिशिष्ट पर्व म-११-१६।

२. पाची संज्ञाकोष ।

३. परिशिष्ट पर्व म-१-१०।

४. सुद्राराचस १; ६-२७।

४. कृष्णास्वामी पुँचगर का दिल्या भारतीय इतिहास का आरंभ ए० मधा

<sup>4.</sup> वाटसं रे∙१६।

७. दूरनर का महावंश, भूमिका ३६।

म, ज० वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ १-म७।

अ• वि॰ ड॰ रि॰ सो॰ ४-११ 'नन्द अर्कियर व खेटर'।

१०. बृहरकथा मंजरी कथापीठ, २६ । तुल्वना करें — 'योगानन्दे यहा। शेषे पूर्वनन्द सुतस्त्रतः । चन्द्रगुसो वृतो राज्ये चायस्येन महौजसा ।'

सीमदेव के कथासिरिसागर में पूर्वनन्द की योगानन्द से भिन्न बतलाया गया है, जो मृत नन्दराज के शरीर में प्रवेश करके नंद नामधारी हो गया था। पुराण, जैन एवं सिंहल की परम्पराएँ केवल एक ही वंश का परिचय कराती हैं श्रीर वे नव का श्रार्थ हही करती हैं न कि नूनन। श्रात: जायसक्कल का मत श्रमास्मक प्रतीत होता है।

### नन्दों का अन्त

श्राहारण, बौद्ध एवं जैन परम्पराश्चों के श्रानुसार चारणक्य ने हो नन्दों का विनाश कर चन्द्रगुप्त मौर्य का श्रामिषेक करवाया। उप प्रयास में महायुद्ध भी हुआ। नन्द राजवंश का पत्त लेकर सेनापित भइसाल रणजेत्र में चन्द्रगुप्त से मुठभेड़ के लिए श्रा डटा; किन्तु वह हार गया श्रीर विजयश्री चन्द्रगुप्त के हाथ लगी।

इस प्रकार नन्दकाल में मगध का सारे भारत पर प्रभुत्व छ। गया और नन्दों के बाद मगध पर मौर्य राज्य करने लगे। चन्द्रगुप्त के शासनकाल में यूनानियों का छुक्का छू॰ गया। चन्द्रगुप्त ने यूनानियों को भारत की सीमा से सुदूर बाहर भगा दिया। नियदशों राजा के शासनकाल में भारत छपाए। के बल पर नहीं, प्रत्युत् धर्म के कारण विजयी होकर सर्वत्र ख्यात हो गया तथा जगद्-गुरु कहलाने लगा।

## उपसंहार

इस प्रकार पुराणों के श्रध्ययन से हम पाते हैं कि अनेक राजाओं का वर्णन किसी उद्देश्य या लच्य को लेकर किया गया है। इन पुराणों में महावलवान, महावीर्यशाली, अनन्त धनसंचय करनेवाले अनेक राजाओं का वर्णन है, जिनका कथामात्र ही काल ने आज शेष रक्खा है। जो राजा अपने शत्रुसमूह को जीतकर स्वच्छन्द गति से समस्त लोकों में विचरते थे, आज वे ही काल-वायु की प्रेरणा से सेमर की रूई के ढेर के समान अभिन में मस्मीभूत हो गये हैं। उनका वर्णन करते समय यह सन्देह होता है कि वास्तर में वे हुए थे या नहीं। किन्तु पुराणों में जिनका वर्णन हुआ है, वे पहले हो गये हैं। यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किन्तु अस वे कहीं है। इसका हमें पता नहीं।

१. श्रशोक का प्टरनल रेखि बन, हिन्दुस्तान रिब्यू , श्रश्रिक १६४१।

२ महाबतानमहावीर्याननन्तधमसंख्यान् । कृतान्तेनाच विक्राना कथाशेषाचराधिपान् ४-२४-१४२ ।

३. सत्यं न मिथ्या कनुते न विद्याः । ४-२४-१४६ ।

### अष्टादश अध्याय

### धार्मिक एवं बौद्धिक स्थान

### (क) गया

गया भारत का एक प्रमुख तीर्थस्थान तथा मगध का सर्वोत्तम तीर्थस्थान है। गया मं भी सर्वश्रेष्ठ स्थान विष्णुपद है। महाभारत श्रनेक तीर्थ स्थानों का वर्णन करता है; किन्तु विष्णुपद का नहीं। 'सावित्र्यांस्तु पदम्' या इससे विभिन्न पाठ 'सावित्रास्तुपद' महाभारत में पाया जाता है ऋग्वेद में विष्णु सूर्य के लिए प्रयुक्त है तथा स्वितृ उदयमान सूर्य के लिए। ऋग्वेद में विष्णु के तीन पदों का वर्णन मिलता है। स्वितृपद या विष्णुपद इसी पर्वतिशिला पर था, सहां ब्रह्मयोन या योनिद्वार बतलाया गया है।

विष्णु के तीन परों में प्रथम पर पूर्व में विष्णुपर पर था। द्वितीय पर व्यास (विपाशा) के तट पर, गुरुरासपुर एवं कांगड़ा जिले के मध्य, जहाँ नदी घूमती है, एक पर्वतशिखर पर था। तृतीय पर खेत द्वीप में संभल (वल्कल) के पास था, जहाँ तिब्बती साहित्य के अनुसार सूर्य-पूजा की खूब धूम थो। इस दशा में तीनों पद एक रेला में होंगे।

महाभारत में युधिष्ठिर को 'उदयन्तं पर्वतं' जाने को कहा जाता है, जहाँ 'सवितृपदं' दिखाई देगा। रामायण में इसे उदयगिरि कहा गया है। यास्क ' 'त्रिधा निदंधे पदं' की व्याख्या करते हुए कहता है कि उदय होने पर एक पद गया के 'विष्णुपद' पर रहता है। इससे स्पष्ट है कि गया के भारतभूमि या आर्यावर्त्त की पूर्व सीमा माना जाता था। 'गया माहात्म्य' में कहा गया है कि 'गय' का शारीर कोलाहल पर्वत के समकत्त्र था। कोलाहल का अर्थ होता है शब्द-पूर्ण और संभवतः इसीको महाभारत में 'गीत नादितम्' कहा है।

१. वायु २-१०४।

२. महाभारत ६-८९-६२; ३-६६; १४-६८-८८ ।

**२. ऋ**ख्वे**द** १-२२-१७।

४. ज॰ वि• ड॰ रि॰सो॰ १६३८ ए॰ ८६-१११ गया की प्राचीनता, ज्योतिषचन्द्र घोष जिल्लित ।

४. इशिडयम कल्चर, भाग १ पृ० ४१४-१६, ७० वि० ड० रि० सो० १६६४ पृ० ६७-१०० ।

६, रामायण २-६८ १८-१६; ७-६६-४४।

७. निरुक्त १२-६।

राजेन्द्र लाल मित्र के मत में गयासुर की कथा बौदों के ऊपर ब्राह्मणविजय का घोतक है। वेग्रीमाधव बहुआ के मत में इस कथा की दो प्रुट्टभूमियाँ हैं—(क) दैनिक सूर्यभ्रमण चक्क में प्रथम किरण का दर्शन तथा (ख) कोलाइल पर्वंत या गया-पर्वतमाला की भूकम्पादि से पुनर्निर्माण । प्रथम तो खगोल श्रीर द्वितीय भूगर्भ की प्रतिकिया है।

अपूर्तरयस् के पुत्र राजिष 'गय' ने गया नगर बसाया। यह महायज्ञकर्ता मान्याता का समकालिक था। गयस्रात ऋग्वेद का ऋषि है।

## (ख) हरिहरक्षेत्र

यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय मेला लगता है। कहा ज्यता है कि यहीं पर गज-प्राह संप्राम हुआ था, जब विष्णु ने वाराह-रूप में गज की रत्ता की थी। पारह वों ने भी अपने पर्यटन अमें इसका दर्शन किया था। पहले इसी स्थान के पास शोणभद्र गंगा से मिलती थी। इसीसे इसे शोणपुर (सोनपुर) भी कहते हैं। यहाँ शैव एवं वैष्णवों का मेल हुआ था। गंगा शैवों की योतक है तथा गरह की वैष्णवों की, जहाँ शालिप्राम की असंख्य मूर्तियाँ पाई जाती हैं। इस सम्मिलन की प्रसन्तता में गंगा, सरयू, गंडकी, शोण और पुनपुन (पुन:पुन:) पाँच नदियों के संगम पर प्रतिवर्ष मेला लगने की प्रथा का आरम्भ हुआ होगा।

### (ग) नालन्दा

नालन्दा पटना जिले में राजिगिरि के पास है। बुद्धघोष के श्रानुसार यह राजिगिरि से एक योजन पर था। हुएनसँग कहना है कि श्राम्रकुंज के मध्य तड़ाग में एक नाग रहता था। उसीके नाम पर इसे नालन्दा कहने लगे। दूसरी व्याख्या को वह स्वयं स्वीकार करता है श्रीर कहता है कि यहाँ बोधिसत्त्व ने प्रचुर दान दिया। इसीसे इसका नाम नालन्दा पड़ा— 'न श्रालं ददाति नालन्दा'।

यहाँ पहले श्राम का घना जंगल था, जिसे ५०० श्रेष्ठियों ने दशकोटि में कय करके खुद को दान दिया। बुद्ध-निर्वाण के बाद शकादित्य विनास एक राजा ने यहाँ विहास बनाया। बुद्धकाल में यह नगर खूब घना बसा था। किन्तु बुद्ध के काल में ही यहाँ दुर्भिन्न भी हुन्ना था। बुद्ध ने यहाँ श्रमेक बार विश्राम किया। पार्श्व के शिष्य उदक निगंठ से बुद्ध ने नालन्दा में शास्त्रार्थ किया। महावीर ने भी यहाँ चौदह चातुर्मास्य बिताये। राजगिरि से एक पथ नालन्दा होकर पाटलिपुत्र १० जाता था।

१. गया और बुद्धगया, कलकत्ता, १६६१ पृ० ४६।

२, ऋरवेद १०-६३-६४।

६. महाभारत ६-८२ १२०-१२४ ।

४, दीवनिकाय टीका १-१३४।

४. वाटसे २-१६६; २-१६४।

दीघनिकाय ७८ ( राहुत सम्पादित )।

७. संयुत्त निकाय ४-३२१।

म. सैकेड बुक आफ ईस्ट, भाग २ ए० ४14-२० I

३. कल्पसूत्र ६ ।

१०. दीचनिकाय प्र• १२२, २४६ ( राहुत संपादित )।

## (घ) पाटलिपुत्र

बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि प्रसिद्ध स्थानों, हाटों श्रौर नगरों में पाटलिपुत्र सर्वश्रेष्ठ होगा; किन्तु श्रग्नि, जल एवं श्रान्तरिक कलहों से इसे संकट होगा। बुद्ध के समय यह एक छोटा पाटलि गाँव था। बुद्ध ने इस स्थान पर दुर्ग बनाने की योजना पर श्रजातशत्रु के महामंत्री वर्षकार की दूरदर्शिता के लिए प्रशंसा की। बुद्ध ने यहाँ के एक विशाल भवन में प्रवचन किया। जिस मार्ग से बुद्ध ने नगर छोड़ा, उसे गौतम द्वार तथा घाट को गौतमतीर्थ कहते थे। बुद्ध का कमरहल और कमरबन्द मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र में गाहा गया था।

हुयेनसंग<sup>2</sup> के अनुसार एक ब्राह्मण शिष्य का विवाह, खेल के रूप में एक पाटली की शाखा से कर दिया गया। सन्ध्या समय कोई वृद्ध मनुष्य एक स्त्री एवं श्यामा कन्या के साथ यहाँ पहुँचा और पाटली के नीचे उसने रात भर विश्राम किया। ब्राह्मण्डमार ने इसी कन्या से पुत्र उत्पन्न किया और तभी से इस प्राम का नाम पाटलिपुत्र हुआ। अन्य मत यह है कि एक आर्य ने मातृपूजकवंश की कन्या से विवाह किया और वंश-परम्परा के अनुसार नगर का नाम पाटलिपुत्र रक्खा।

वाढेल<sup>3</sup> का मत है कि पाटल नरकविशेष है श्रीर पाटलिपुत्र का श्रर्थ होता है—नरक से पिता का उद्धार करनेवाला पुत्र । ६स नगर के प्राचीन नाम १ इसुमपुर श्रीर पुग्पपुर भी पाये जाते हैं। शूनानी लोग इसे पलिबोधरा तथा चीनी इसे प-लिन-तो कहते हैं।

जब तत्त्वशिला में विदेशियों के आक्रमण के कारण ब्रह्मविद्या की प्रबलता घटने लगी तब लोग पूर्व की श्रोर चले श्रौर भारत की तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र को श्राने लगे। राजशेखर कहता है—पाटलिपुत्र में शास्त्रकारों की परीचा होती थी, ऐसा सुना जाता है। यहीं उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याहि, वरुचि श्रौर पतंजिल परीचा में उत्तीर्ण होकर ख्यात हुए। हर्प्रसाद शास्त्री के मत में ये नाम काल-परम्परा के श्रनुकून हैं; क्योंकि मगधनासियों का कालकम श्रौर ऐतिहासिक ज्ञान श्रन्छा था। व्याकरण की दृष्टि से भी यह कालकम से प्रतीत होता है; क्योंकि वर्षीपवर्षों होना चाहिए; किन्तु हम 'उपवर्षवर्षों पाठ पाते हैं।

### उपवर्ष

उपवर्ष मीमांसक था। इसकी सभी रचनाएँ नष्टशय हैं। कृष्णदेवतंत्र चूड़ामणि में कहता है कि इसने मीमांसासूत्र की वृत्ति लिखी थी। शाबरभाष्य में उपवर्ष का एक उद्धरण मिलता है। कश्वासरित्सागर कहता है कि कात्यायन ने इसकी कन्या उपकोषा का पाणिपीडन किया।

१. महावसा ६-२८७ ; महापरिनिब्वाण सुत्त, दीवनिकाय पृ० १२३ ( राहस्त )।

२. वाटसँ २ ८० 🗆

३. रिवोर्ट मान एक्सकेवेशन ऐट पाटलिपुत्र, माई० ए० वाडेल, कलकत्ता १६०३।

४. त्रिकायड शेष।

काव्यमीमांसा पृ० ४४ ( गायकवाद सिरीज )।

६. मगधन बिटरेचर, कबकत्ता १६२३ पृ० २३।

७. भाष्य १-१ ।

म. कथासरिस्सागर १-४।

भोज भी इसका समर्थन करता है और प्रेमियों तथा प्रेमिकाओं के बीच दूत किस प्रकार काम करते हैं, इसका वर्णन करते हुए कहता है कि वरिंच के गुठ उपवर्ष ने अपनी कन्या उपकोषा का विवाह वरिंच या कात्यायन से ठीक किया। अवन्तीसुन्दरीकथासार भी व्याङि, इन्द्रदत्त एवं उपवर्ष का एक साथ उल्लेख करता है।

#### वर्ष

वर्ष के संबंध में कथासरित्सागर से केवल इतना ही हम जानते हैं कि वह पाणिनि का गुरु था। श्वतः यह भी पश्चिमोत्तर से यहाँ श्वाया। संभवतः यह श्वाजातशत्रु का मंत्री वर्षकार हो सकता है।

### पाणिनि

संस्कृत भाषा का प्रकारड विद्वान् पाणिनि पाठान था और शलातुर का रहनेवाला था। इसकी माता का नाम दावी था। हुवेनसंग इसकी मृत्ति का शलातुर में उल्लेख करता है। पतंजिल के अनुसार कौत्स इसका शिष्य था। इस पाठान ने अष्टाध्यायो, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन और शिचा लिखी, जिसकी समता आजतक किसी अन्य भारतीय ने नहीं की। इसने अपने पूर्व वैयाकरणआपिशलि, कार्यप, गार्थ, गालव, चकवर्मा, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सोनक एवं स्फोटायन सभी को मात कर दिया।

इस पाठान वंयाकरण का काल विवादास्पद है। गोल्डस्ट्रकर इसे संहिता - निर्माण के समीप का बतलाता है। सत्यवत भट्टाचार्य तो इसे यास्क से पूर्व मानते हैं। कौटल्य केवल ६३ श्रच्य एवं चार परों का वर्णन करता है। पाणिनि ६४ एवं सुबन्त-तिङन्त दो ही परों का वर्लेख करता है। सायण श्रपने तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य मे कहता है कि नाम, श्राख्यात, वपसर्ग निपात श्रौर चतुस्पद व्याख्या श्रौत है, जिनका यास्क भी श्रनुशरण करता है, यथि वे पाणिनि विहित नहीं है। कौटल्य ने पाणिनि का श्रनुभरण न किया, इससे सिद्ध है कि पाणिनि की तबतक जड़ नहीं जमी थी, जिसे इन्हें प्राचीन श्रौर प्रामाणिक माना जाता। श्रपित पाणिनि बुद्ध के समकालीन मस्करो का उल्लेख करता है। श्रार्थ मंजुश्रीमृतकल्प कहता है कि वरकिय नन्द का मंत्री था तथा पाणिनि इसका प्रेमभाजन था। बौद्ध साहित्य में इसे बौद्ध बतनाया गया है। क० सं० २००० में यह ख्यात हो चुका था।

#### पिंगल

पिंगल ने छन्दःशास्त्र के लिए वहीं काम किया, जो पाणिनि ने व्याकरण के लिए किया। यदि श्रशोकावदान विश्वस्त माना जाय तो विन्दुसार ने श्रपने पुत्र श्रशोक को पिंगल नाग के श्राश्रम में शिक्षा के लिए भेजा था।

१. श्रुँगारप्रकाश द्ताध्याय (२७ श्रध्याय)।

२. त्रिनेख के उत्तरपश्चिम जाह (बाहुत) प्राप्त इसे आजकत बताते हैं— नन्दबात दे।

१, पाश्चिनि।

४. जायसवाल का इम्पिरियल हिस्ट्री ए० ११।

### व्याडि

व्याहि भी पाठान था श्रीर श्रपने मामा पाणिनि के वंश का प्रनप्ता था, क्योंिक इसे भी दान्तायण कहा गया है। इसने लन्नश्लोकों का संप्रह तैयार किया, जिसे पतंजिलि श्रांत्यन्त श्रादर श्रीर श्रव्हा की दिष्ट से देखता है। भर्न हिर-वाक्यपदीय में भी कहा गया है कि संप्रह में १४,००० परों में व्याकरण है। कुछ विद्वानों का मत है कि पतंजिल ने संप्रह के ऊपर ही माज्य किया, क्योंिक प्रथम सूत्र 'श्रथशब्दानुशासनम्' जिसपर पतंजिल भाष्य करता है, न तो पाणिनि का ही प्रथम सूत्र है श्रीर न वार्तिक का ही। इस प्रकार, हम देखते हैं कि पाणिनि, व्याहि, वर्ष हत्यादि पाठान पंहितों ने संस्कृत की जो सेवा की, वह दुर्लभ है।

#### वररुचि

वररुचि कात्यायन गोत्र का था। इसने पाणिनि रूतों पर वार्तिक लिखा। वार्तिकों की कुल संख्या ४०३२ है, जो महाभाष्य में पाये जाते हैं। कैयट अपनी महाभाष्य टीका में ३४ और वार्तिकों का उल्लेख करता है। पाणिनि पश्चिम का था और कात्यायन पूर्व का। अतः भाषा की विषमता दूर करने के लिए वार्तिक की आवश्यकता हुई। नन्द की सभा में दोनों का विवाद हुआ। पतंजिल पुष्पमित्र शुंग का समकालीन था।

ययिष बौद्धों एवं जैनों ने श्रपने मत प्रचार के लिए प्रचलित भाषा क्रमशः पाली एवं प्राकृत को श्रपनाया, तो भी यह मानना भूल होगा कि इन मतों के प्रचार से संस्कृत को धका लगा। पूर्वकथित विद्वान प्रायः इन मतों के प्रचार के बाद ही हुए, जिन्होंने संस्कृत साहित्य के विभिन्न श्रंगों को समृद्ध किया। जनता में प्रचार के लिए ये भले ही चलती भाषा का प्रयोग करें; किन्तु ये सभी भारत की साधारण राष्ट्रभाषा संस्कृत के पोषक थे। इन्होंने ही बौद्धों की उत्तर शाखावाले संस्कृत वाङ्मय को जन्म दिया। सत्यतः इन मतों के प्रचार से संस्कृत को धका न लगा, प्रत्युत इसी काल में संस्कृत भाषा श्रीर साहित्य परिषक्व हुए।

#### भास

भास श्रपने नाटक में वरसराज उदयन, मगधराज दर्शक तथा उज्जयिनी के चराडप्रधोत का उल्लेख करता है। श्रतः यह नाटक या तो दर्शक के शासनकाल में या उसके उत्तराधिकारी उदयी (क॰सं॰ २६१४-२६३१) के शासनकाल में लिखा गया है। सभी नाटकों के भरतवाक्य में राजसिंह का उल्लेख है जो सिंहों के राजा शिशुनागवंश का शोतक है, जिनका लांच्छन सिंह था। गुप्तों का भी लांच्छन सिंह था; किन्तु भास कालिदास के पूर्व के हैं। श्रतः शिशुनाग काल में ही भास को मानना संगत होगा। श्रतः हम पाते हैं कि रूपक, व्याकरण, छुरद इत्यादि श्रनेक जोत्रों में साहित्य की श्रनुर उन्नति हुई।

<sup>1.</sup> पाणिनि २-३-६६।

२, स्वप्नवासवदत्तम् ६-१६ ।

# एकोनविंश अध्याय

## नैदिक साहित्य

प्राचीनकाल से श्रुति दो प्रकार की मानी गई है—वैदिकी श्रीर तांत्रिकी। इन दोनों में कौन श्रधिक प्राचीन है, यह कहना कठिन है। किन्तु नि:सन्देह वैदिक साहित्य सर्वमत से संसार के सभी धर्मप्र थों की अपेद्मा प्राचीन माना जाता है।

षेदिक शहिस्य की रचना कब श्रोर कहाँ हुई, इसके संबंध में ठीक-ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। यथि इतिहासकार के लिए तिथि एवं स्थान श्रारयावश्यक है। श्राजकल भी लेखक का नाम श्रोर स्थान प्रायः श्रादि श्रोर श्रंत में लिखा जाता है। ये पृष्ठ बहुधा नष्ट हो जाते हैं या इनकी स्याही फीकी पड़ जाती है। इस दशा में इन हस्ति विधियों के लेखकों के काल श्रीर स्थान का ठीक पता लगाना कठिन हो जाता है।

पश्चात्य पुरातत्त्विदों ने भारतीय साहित्य की महती सेवा की। किन्तु उनकी सेवा निःस्वार्थ न थी। इम उनके विद्याव्यसन, ऋतुसंधान, विचित्र सुफ, लगन और धुन की प्रशंसा भले ही करें, किन्तु यह सब केवल ज्ञान के लिए, ज्ञान की उच्च भावना से प्रेरित नहीं है। हमारे प्रं थों का ऋतुवाद करना, उनपर प्रायः लम्बी-चौड़ी ऋालोचना लिखना, इन सबका प्रायः एक ही उद्देश्य था—इनकी पोल खोलकर धार्मिक या राजनीतिक स्वार्थसिद्ध करना। निष्पञ्चता का ढोंग रचने के लिए बीच में यत्र-तत्र प्रशंसावाक्य भी डाल दिये जाते। इसी कारण पाश्चात्य विद्वान् और उनके अनुयायी पौरस्त्य विद्वानों की भी प्रवणता यूनानी और रोमन साहित्य की और होती है। ये विद्वान् किसी भी दशा में वैदिक साहित्य को बाइविल के अनुसार जगदुत्पित्त का आदि काल ४००४ खुन्ड पूर्व से पहले मानने को तैयार नहीं।

विभिन्न विद्वानों ने वेदरचना का निम्नलिखित काल वतलाया है। यथा-

| विद्वन्नाम            | नि <b>म्न</b> काल   | <b>उ</b> च्चकाल |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| मोच्चम्लर             | क सं ० २३००         | क सं० १६००      |
| मुग्धानल              | ,, ,, ٦٩٠٠          | ,, ,, 9900      |
| हॉग                   | ,, ,, 9000          | ,, ,, 9900      |
| विलसन्प्रिफि <b>य</b> | ,, ,, 9 <b>६</b> ०० | ,, ,, ۹۹۰۰      |
| पा <b>जिटर</b>        | ,, 9900             | ,, ,, 800       |
| तिस्तक                | कि०पू० ३०००         | क पू० ३०००      |

१. इचिडयन कसाचर ४-१४१-७१ ऋग्वेद व मोहनजोद्दो, सक्मण स्वरूप लिखित ।

२. कल्यास वर्षे १७ संख्या १ ए० २६-४० 'महाभारतांक' महाभारत श्रीर पारचास्य-विद्वानः गंगाशंकरमिश्र विस्तित ।

३. संस्कृतरत्नाकर - वेदाङ्क १६६६ वि॰ सं॰ पृ॰ १६७, वेदकाख - निर्यंच---श्री विद्याधर खिखित ।

| विद्वन्नाम             | निम्नकाल                  | उच्चकाल       |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| श्चविनाशचन्द्र दास     | क० पू॰ २७,०००             | क० पू॰ ३०,००• |
| दीनानाथ शास्त्री चुलैट | ,, ,, २०,०००              | ٥٥٥,٥٤, ,,    |
| नारायण भावनपागी        | २,४०,०००                  | 60,00,00,00   |
| दयानन्द                | १,६७,२६,४६,६८४ वर्ष पूर्व |               |
|                        | 7 <b>=111</b>             |               |

#### रचायता

वेदान्तिक सारे वैदिक साहित्य की सनातन श्रनादि एवं श्रपौरुषेय मानते हैं। इस दशा में इनके रचियता, काल और स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता। नैयायिक एवं नैस्क्रक इन्हें पौरुषेय मानते हैं। महाभारत लिखित भारतीय परम्परा के अनुसार कुष्णद्वेपायन पराशर सुत ने वेदों का सम्पादन किया। इसी कारण इन्हें वेदन्यास कहते हैं। वेदन्यास महाभारत युद्ध के समकालीन थे। श्रतः इनका काल प्रायः कलिसंवत् १२०० है।

वेद चार हैं। प्रत्येक की अपनेक शाखाएँ हैं। प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ( व्याख्या प्रंथ ) होता है। अधर्ववेद को छोड़कर प्रत्येक के आरएयक होते हैं, जिन्हें जंगत में वानप्रस्थों को पढ़ाया जाता था। प्रत्येक वेद की उपनिषद् भी होती है। वेदसाहित्य-कम इस प्रकार है।

वेद संहिता के चार भेद हैं -- ऋक, यजुः, साम और अर्थव वेद।

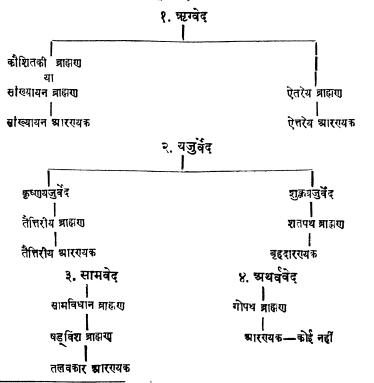

१. महाभारत १-२ ।

## वेदोद्गम

सारे वेदों की उत्पत्ति एक स्थान पर नहीं हुई; क्योंकि आधुनिक वैदिक साहित्य अनेक स्थान एवं विभिन्न कार्तों में निर्मित छंदों का संप्रहमात्र है। अतः यह कहना दुस्साहस होगा कि किस स्थान या प्रदेश में वेदों का निर्माण हुआ। यहाँ केवल यही दिखलाने का यस्न किया जायगा कि अधिकांश वैदिक साहित्य की रचना किस प्रदेश में हुई।

वैदिक इंडेक्स के रचियताओं के मत में आदिकाल के भारतीय आर्थ या ऋग्वेद का स्थान सिंधु नदी से सिक्क वह प्रदेश है, जो ३५ और १३८ जरारी अन्तांश तथा ७० और ७८ पूर्व देशान्तर के मध्य है। यह आजकल की पंचनद भूमि एवं सीमान्त परिचमोत्तर प्रदेश का चेत्र है। 'मुग्धानल' कहता है कि आजकत का पंजाब विशाल बंजरप्रदेश है, जहाँ रावलपिंडी के पास उत्तर-परिचम कोण को छोड़ कर अन्यत्र कहीं से भी पर्वत नहीं दिखाई देते और न मौसिमी हवा ही टकराती है। इधर कहीं भी प्रकृति का भयंकर उत्पात नहीं दिखाई देता, केवल शीतर्जु में अल्पवृष्टि हो जाती है। उपःकाल का दृश्य उत्तर में अन्य किसी स्थान की अपेन्ना मन्य होता है। अतः हापिकन्स का तर्क बुद्धिसंगत प्रतीत होता है कि केवल प्राचीन मंत्र ही ( यथा वरुण एवं वषः के मंत्र ) पंजाब में रचे गये तथा शेष मंत्रों की रचना अम्बाला के दिखण, सरस्वती के समीप, पृत्तिज्ञ में हुई, जहाँ इद्वावद के अनुकृत सभी परिस्थितियाँ मिलती हैं।

### उत्तर पंजाब

जुलनर कहता है कि आयों के अम्बाला के दिन्न ए प्रदेश में रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अध्यवेद में निदयों के घर्षर शब्द करने का उल्लेख है तथा बच्चों के शीत के कारण पत्रहीन है होने का उल्लेख है। अतः जुलनर के मत में पत्रविहीन बच्च पहाड़ों या उत्तर पंजाब का संकेत करते हैं। जुलनर के मत में अनेक मंत्र इस बात के योतक हैं कि वैदिक ऋषियों को इस बात का ज्ञान था कि निदयों पहाड़ों को काटकर बहती हैं, अतः अधिकांश वैदिक मंत्रों का निर्माण अम्बाला जेत्र में हुआ, ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है।

#### प्रयाग

पाजिंटर का मत है कि ऋग्वेद का श्रिषकांश उस प्रदेश में रचा गया जहाँ ब्राह्मण धर्म का विकास हुआ है तथा जहाँ राजा भरत के उत्तराधिकारियों ने गंगा-यमुना की अन्तर्वेदी के मैदान में राज्य किया था। ऋग्वेद की भाषा, जार्ज प्रियर्सन के मत में, अन्तर्वेद की प्राचीनतम भाषा की द्योतक है, जहाँ आर्य-भाषा शुद्धतम थी और यहीं से वह सर्वत्र फैली।

१, वैदिक इंडेक्स भाग १।

२. बुलेटिन आफ स्कूल आफ ओरियंटल स्टडीज. लन्दन, भाग १०।

३. ऋग्वेद २-१४-४ तथा ४-२६-२।

४. ऋग्वेद १०-६८-१० ।

ऐंश्रियंट इपिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन लिखित एफ॰ ई॰ पार्किटर ।

जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, यह आयों के उत्तर-पश्चिम से भारत में आने के सिदान्त पर निर्वारित है। इन लोगों का मत है कि आर्य बाहर से आये और पंजाब में बस गये और यहीं वेद-मंत्रों का प्रथम उच्चारण हुआ। यहीं पहले-पहल यज्ञापिन धूम से आकाश अच्छा-दित हो उठा और यहीं से आर्य पूर्व एवं दिल्ला की ओर गये जिन प्रदेशों के नाम वैदिक साहित्य में हम पाते हैं। आर्यों का बाहर से भारत में आक्रमणकारी के रूप में आने की बात केवल अम है और किसी उर्वर मस्तिष्क की कोरी कल्पना मात्र है, जिसका सारे भारतीय साहित्य में या किसी अव्य देश के प्राचीन साहित्य में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। सभी प्राचीन साहित्य हस विषय में मौन हैं। इसके पन्न या विपन्न में कोई प्रवत्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

## पंजाब एवं ब्राह्मण दृष्टिकोण

श्रन्यत्र १ यह सिद्ध करने का यत्न किया गया है कि सृष्टि का प्रथम मनुष्य मूलस्थान (मुलतान) में पैदा हुआ। वह रेखागियत के श्रनुपात (Geometrical progression) से बढ़ने लगा और क्रमशः सारे उत्तर भारत में फैल गया।

वेदों का निर्माण आर्य सभ्यता के आरंभ में ही न हुआ होगा। सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं पंजाब में कोई तीर्थ स्थान नहीं है। इसे आर्थ श्रद्धा की दृष्टि से भी नहीं देखते थे।

महाभारत<sup>२</sup> में कर्या ने पंचनद के लोगों को जो फटकार सुनाई है, वह सचमुच ब्राह्मणों की दृष्टि का द्योत्तक है कि वे पंजाब को कैसा समक्तते थे। इनका<sup>3</sup> वचन पौरूप एवं श्रभद्र होता है। इनका संगीत गर्दभ, खच्चर श्रौर ऊँट की बोली से मिलता-जुलता है। वाल्हीक (कांग्रहा प्रदेश) एवं मद्रवासी (रावी तथा चनाव का भाग) गो-मांस भन्नण करते हैं।

ये पलागडु के साथ गौड मदिरा, भेड़ का मांस, जंगली श्रूकर, कुक्कुट, गोमांस, गर्दभ श्रौर क्टूट निगल जाते हैं। ये दिमाचल, गंगा, जमुना सरस्वती तथा कुरुचेत्र से दूर रहते हैं श्रौर स्मृतियों के श्राचार से श्रनभिज्ञ हैं।

### ब्राह्मण्-मांस

सारे भारतीय साहित्य में केवल पंजाब में ही ब्राह्मणमांस ब्राह्मणों के सम्मुख परोसने का उल्लेख है। भले ही यह छल से किया गया हो। तुलसीदास की रामायण में भी वर्णन है कि

- भोरिजनल होम आफ आर्यन्स, त्रिवेद-लिखित, एनाल्स, भगडारकर ओ० रि॰ इन्स्टीटपूट, पूना, भाग २० ए० ४६ ।
- रे. जनेंब आफ यू० पी० हिरटोरिकल सोसाइटी, भाग १६ पृ० ७-६२ । बाक्टर मोतीचन्द का महाभारत में भौगोलिक और आर्थिक अध्ययन ।
- दै. सहाभारत ८-४०-२०।
- ४. रामचरितमानस-

विश्वविदित एक कैकय देसू, सत्यकेतु तेंह बसई नरेसू। विविध मृगन्द्र कह ग्रामिष राँधा, लेडि मेंह विश्व मांस खब्ब साधा। राजा भातुप्रताप के पाचक ने श्रनेक जानवरों के मांस के साथ ब्राह्मणों को ब्राह्मण का ही मांस परोस दिया श्रोर इससे ब्राह्मणों ने श्रसप्रन्न होकर राजा को राज्यस होने का शाप दिया।

मध्यदेश को लोगों ने श्रमी तक वैदिक साहित्योद्गम की भूमि नहीं माना है। किसी प्रकार लोग पंचनद को ही वेदगर्भ मानते श्राये हैं। बिहार वैदिक साहित्य की उद्गम भूमि है या नहीं, इस प्रस्ताव को भी प्रमाणों की कसीटी पर कप्रना चाहिए। केवल पूर्व धारणा से प्रभावित न होना, शोधक का धर्म है।

### वेद और अंगिरस

श्रादि में केवत चार गोत्र थे—भूगु, श्रांगिरा, विषष्ट तथा करयप। ऋग्वेद के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पष्ट एव श्रष्टम मंडल में केवत गुरसमद, गौतम, भरद्वाज तथा करव ऋषि के ही मंत्र कमशाः पाये जाते हैं। कुछ पारचात्य विद्वान श्रष्टम मंडल को वंश का द्योतक नहीं मानते; किन्तु, श्रश्वलायन इस मंडल को वंश का हो द्योतक मानता है श्रोर इस मंडल को ऋषियों को प्रगाथा बनलाता है। इस मंडल के ११ बाल खिल्यों को मिलाकर कुत्त १०३ सूक्त कारवों के हैं। शेष ६२ सूक्तों में श्राये से श्रियम सूक्त का ऋषि श्राय कारवों के हैं। श्रश्वलायन इसे प्रगाथा इसलिए कहता है कि इस मंडल के प्रथम सूक्त का ऋषि प्रगाथ है। किन्तु, प्रगाथ भी करव वंशा है। गौतम श्रीर भरद्वाज श्रायर को ही तथा कारव भी श्रायरस है। इस प्रकार हम पाँच मंडलों में केवल श्रांगरस के ही ही प्रधानना पाते हैं। श्रायनेद के प्रथम मंडल के कुत्त १६९ सूक्तों में १९० सूक्त श्रांगरस के ही हैं।

श्चानेद में श्चोगरस श्रोर उसके वंश में की स्तुति है। यह होता एवं इन्द्र का मित्र है। पहले-पहल इसी को यज्ञ प्रकिया सूफी श्चोर इसी ने समक्ता कि यज्ञाग्नि काष्ठ में सन्निहित है। यह इन्द्र का लंगोटिया यार है। ऋग्वेद के चतुर्थांश मंत्र केवल इन्द्र के लिए हैं। श्चांगरा ने इन्द्र के श्चनुयायियों का सर्वप्रथम साथ दिया। इसी कारण श्चंगिरामन्यु अवेस्ता में पारसियों का शैतान है। इन्द्र को सर्वश्रं प्रधारा श्रायित श्चंगिरस्तम कहा गया है। श्चातः हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के श्वायं से भी श्विविक मन्त्रों की रचना श्चंगिरा श्वीर उसके वंशांने की।

## अथर्ववेद

महाभारत कहता है कि श्रं िगरा ने सारे श्रयवंदिर की रचना और इन्द्र की स्तुति की। इस पर इन्द्र ने घोषणा की कि इस देद की श्रयवंगिरस कहा जायणा तथा यज्ञ में श्रं िगरा को बिल भाग मिलेगा। याज्ञवल्क्य का भागिनेय पैष्यलाद ने श्रयवंदिद की पैष्पलाद शाखा की रचना की। सचसुच, पैष्पलाद ने श्रपने मातुल की देबा-देबी ही ऐसा साहस किया। याज्ञवल्क्य ने वैशम्पायन का तिरस्कार किया और शुक्त यलुवेंद को रचना की। महाभारत में तो श्रयवंदिद को श्रास्युच्चस्थान मिला है श्रीर कई स्थानों पर इसे ही देशों का प्रतिनिधि माना गया है। श्रतः

१. अध्वेद ८-४८ तथा सद्गुरु शिष्यटीका ।

२. जर्नेल विहार रिसर्च सोसायटी, भाग रेट 'र्झगरिस'।

**३. ऋ**खेद १०-६**२** ।

४. महाभारत ४-१६-४८।

हम देखते हैं कि सम्पूर्ण शुक्क यजुर्वेद, श्रथवंवेद तथा श्रधिकांश ऋंग्वेद की रचना श्रागिरसों के द्वारा पूर्व में हुई। श्रथवंवेद तो सत्यतः मगध की ही रचना है। इसमें कद की पूरी स्तुति है, क्योंकि कद बात्यों का प्रधान देवता था। संभवतः इसी कारण श्रथवंवेद को कुछ लोग कुदृष्टि से देखते हैं।

### वैशाली राजा

हमें ज्ञात है कि आधुनिक बिहार में स्थित वैशाली के राजा अवीन्तित, मस्त इत्यादि के पुरोहित श्रंगिरा वंश के थे। दीर्घनमस् भी इसी वंश का था जिसने बली की स्त्री से पाँच स्वेत्रज पुत्र उत्पन्न किया था। अतः हम कह सकते हैं कि आंगिरस प्राचीन या आधुनिक बिहार के थे। बिहार के अनेक राजाओं ने भी वेदमंत्रों की रचना की, यथा—वत्सप्री, भलन्दन, आदि। विश्वामित्र का पवित्र स्थान आज के शाहाबाद जित्ते के अन्तर्गत बक्सर में था। कौशिक से सम्बद्ध कौशिकी तट भी बिहार प्रदेश में ही है।

### रुद्र-महिमा

याज्ञवल्क्य अपने शुक्क यजुर्वेद में रुद की महिमा सर्वोपिर बतलाता है; क्योंकि रुद्ध भगध देश के बात्यों का प्रधान देवता था और वही जनता में अधिक प्रिय भी था। चिन्तामिष विनायक वैद्य का अनुमान है कि अधर्ववेद काल में ही मगध में लिंग-पूजा और रुद्द-पूजा का एकीकरण हुआ, जो काशी से अधिक दूर नहीं है। इसी कारण काशी के शिव सारे भारत में सर्वश्रेष्ठ माने गये।

ब्राह्मण-प्रन्थों में भी हम प्राचीन बिहार के याज्ञवल्क्य को ही शतपथ ब्राह्मण का रचियता पाते हैं। इसी ब्राह्मण प्रंथ का अनुस्त्य करते हुए अनेक ऋषियों ने विभिन्न ब्राह्मण प्रंथों की रचना की। ध्यान रहे कि शतपथ ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणप्रन्थों की अपेन्ना बृहत् है।

#### याज्ञवल्क्य

या अवल्क्य के लिए अपने शुक्क यजुर्वेद को जनता में प्रतिष्ठित करना कठिन था। तिरकालीन वैदिक विद्वान् यजुर्वेद की महत्ता स्वीकार करने को तैयार न थे। या अवल्क्य के शिष्यों ने अपना समर्थक तथा पोषक परी जित् पुत्र जनमे जय में पाया जिसने वाजसनेय ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित किया। इससे वैशम्पायन चिद्र गया और उसने कोध में कहा — ''रे मूर्ख ! जब तक में संसार में जीवित हूँ तुम्हारे वचन मान्य न होंगे और तुम्हारा शुक्क यजुर्वेद प्रतिष्ठित होने पर भी स्तुत्य न होगा।'' अतः राजा जनमे जय ने पौर्णमास यज्ञ किया; किन्तु इस यज्ञ में भी वही बाधा रही। अतः जनमे जय ने वाजसनेय ब्राह्मणों को जनता में प्रतिष्ठित करने के लिए दो अन्य यज्ञ किये तथा उसने अपने बाहुबल से अश्मक, मध्य देश तथा अन्य केत्रों में शुक्क यजुर्वेद की मान्यता दिलवई।

१, ऋग्वेद १-६८।

र. हिस्ट्री आफ वैदिक खिटरेचर भाग १ देखें।

६ वायुपुराया, श्रञ्जर्षशपाद, २-३७-१।

उपनिषद का निर्माण

क्रहाविद्या या उपनिषदों का भी देश विदेह-मगध ही है जहाँ चिरकाल से लोग इस विद्या में पारंगत थे। मक्दुनल का मत हैं कि उपनिषदों का स्थान कुरुपांचाल देश है न कि पूर्व देश; क्योंकि याज्ञवल्क्य का गुरु उद्दालक आरुणि कुरु-पांचाल का रहनेवाला था। किन्तु, स्मृति में याज्ञवल्क्य को मिथलावासी बताया गया है। अपितु शाकल्य याज्ञवल्क्य को कुरु-पांचाल का ब्राह्मणों के निरादर का दोषी ठहराता है। इससे सिद्ध है कि याज्ञवल्क्य स्वयं कुरु-पांचाल का ब्राह्मण न था। याज्ञवल्क्य का कार्यच्चत्र प्रधानतः विदेह ही है। काशी का राजा अजातशत्रु भी जनकसभा को ईप्यों की दिष्ट से देवता है, जहाँ लोग ब्रह्मविद्या के लिए ट्रट पड़ते थे।

जनक की सभा में भी याज्ञ बत्क्य अपने तथा कथित गुरु उदालक आरुणि की निरुत्तर कर देता है। व्यास अपने पुत्र शुकि को जनक के पास मोज्ञ विद्या ज्ञान के लिए भेजता है। अतः इससे प्रकट है कि मोज्ञ विद्या का स्थान भी प्राचीन बिहार ही है।

#### आस्तिक्य भ्रंश

श्रीपतु उपनिषदों में श्रास्तिक ब्राह्मण सभ्यता के विरुद्ध भाव पाये जाते हैं। इनमें यज्ञों का परिहास किया गया है। इनमें विचार स्वातंत्र्य की भरमार है। इनका स्रोत हम श्रायवंवेद में भी खोज सकते हैं, जहाँ ब्राह्मणों ने श्रपना श्रालग मार्ग ही हूँ द निकाला है। प्राची के इतिहास में हम बौद्ध श्रोर जैन काल में चित्रयों के प्रभुत्व से इस श्रान्तराल को बृहत्तर पाते हैं। संभवतः यहाँ की भूमि में ही यह गुण है श्रीर यहाँ के लोग इस साँचे में ढले हुए हैं कि यहाँ परम स्वतंत्र स्वच्छन्द विचारों का पोषण होता है, जो उपनिषद, बौद्ध एवं जैनागम से भी सिद्ध है। ज्ञान की हिष्ट से यहीं के लोग भारत के विभिन्न समुदायों के जन्म देने की योग्यता रखते थे। बात्य, बौद्ध, जैन तथा श्रन्य श्रनेक लघु सम्प्रदाय जो स्वाधीन चितन को लच्य बनाकर चले; मगध में ही जन्मे थे। संस्कृत साहित्य निर्माण काल में भी हम बिहार के पाटलिपुत्र को सारे भारत में विद्या का केन्द्र पाते हैं, जहाँ लोग बाहर से श्राकर परीचा देकर समुत्तीर्ण होने पर ख्यात होते थे। वत्तीमान काल में महात्मागांथी को भी राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम बिहार में ही ख्याति मिली। गुरु गोविन्द सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुत्रा था। जिन्होंने सिक्बों को लहाका बनाया श्रीर इस प्रकार किक्ख सम्प्रदाय की राज्य-शिक्क को स्थिर करने में सहायता दी।

संभवतः, वैदिक धर्म का प्राहुर्भाव भी सर्वप्रथम प्राची र में ही हुआ था; जहाँ से इस्-पांचाल में जाकर इसकी जड़ जमी, जिस प्रकार जैनों का ऋड़ा गुजरात और कर्णाटक हुआ। इसी प्रदेश में फिर श्रौपनिषद ज्ञान का श्राविभीव हुआ, जिसने कमशः बौद्ध श्रौर जैन दर्शनों को जन्म दिया और विचार स्वातंत्र्य की प्रोस्पाहित करके, मनुष्य को कहरता के पास से मुक्त रखा। महाभारत में कर्ण जिस प्रकार पश्चनम भूमि की निन्दा करता है, वह इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मण लोग पंचनद को श्रच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। श्रतः यह श्रनुमान भी निराधार नहीं है कि वेदों का सही उच्चारण भी पंजाब में नहीं होता होगा; वेदों की रचना तो दूर की बात है।

स्मृतियों में मगध यात्रा के निषेध का कारण इस प्रांत में बौद्ध एवं जैन इन दो नास्तिक धर्मी का उदय था श्रीर इस निषेध का उल्लेख बाद के साहित्य में पाया जाता है। ऋग्वेद के

१. भागवत ६-१३-२७।

२. इसे होम भाफ उपनिषद् उमेशचन्द्र भट्टाचायेलिखित इण्डियन ऐंटिक्वेरी, १६२८ ए० १६६-१७६ तथा १८४-१८६ ।

तथाकथित मगध् परिहास को इन लोगों ने ठीक से नहीं सममा है। नैचा शाख का अर्थ सोमजता और प्रमगन्द का अर्थ ज्योनिर्देश होता है। अपितु यह मंत्र बिहार के किसी ऋषि की रचना नहीं है। विश्वामित्र और रावी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है किन्तु, विश्वामित्र की त्रिय भूमि तो बिहार ही है। ऋषि तो सारे मारत मे पर्यटन करते थे। ऋग्वेद की सभी निदयाँ पंजाब की नहीं हैं। इनमें गंगा तो निःसन्देह बिहार से होकर बहती है। अपितु, गंगा का ही नाम निदयों में सर्वप्रथम आता है और यह उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में है, जिसे आधुनिक बिहान कालान्तर की रचना मानते हैं। कीथ कहता है कि ऋग्वेद का दशम मंडल छंदों के विचार और भाषा की दृष्टि से अन्य मंडलों की अपेत्ता बहुत बाद का है। ऋग्वेद (१०-२०-२६) का एक ऋषि तो प्रथम मंडल का आरम्भ ही अपने मंत्र को आदि में रखता है और इस प्रकार वह अपने पूर्व ऋषियों के ऊपर अपनी निर्भरता प्रकट करता है।

इस प्रकार हम वैदिक साहित्य के आंतिरिक अध्ययन और उनके ऋषियों की तुलना से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संदिताओं, ब्राझणों, आरएयकों और उपनिषदों का अधिकांश बिहार प्रदेश में ही रचा गया था, न कि भारत के अन्य भागों में। विद्वानों में इस विषय पर मतभेद भन्ने ही हो; किन्तु, यदि शान्त और निष्पन्न दृष्टि से इस विषय का अध्ययन किया जाय तो वे भी इसी निर्णय पर पहुँचेगे।



वेर एक पुरुष के समान है जिसके विभिन्न श्रंग शरीर में होते हैं। श्रत: वेर के भी छ: प्रधान श्रंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। पाणिनि के श्रनुसार छन्द (पाद), कहर (हस्त), ज्योतिष (चलु), निरुक्त (कर्ण), शिला (नासिका) तथा व्याकरण (मुख) है। उपवेर भी चार हैं। यथा—स्थापत्यवेर, धनुर्वेर, गन्धवंवेर श्रोर श्रायुर्वेद। इनके सिवा खपनिषद् भी वेर समसे जाते हैं।

१, वैश्विज हिस्ट्री आफ इंग्डिया, भाग १, ५० ७७

२. होम आफ वेद, त्रिवेदिकाखित, देखें — अनात्स भगडारकर घो॰ टि॰ इंस्टीटबूट, पूजा, सन् १६४२।

३ शिखा ४२-४३

## विंश ऋध्याय

#### तन्त्र शास्त्र

महानेद में देवी सूक्त और यजुर्नेद में लदमी सूक्त मिलता है। केनोपनिषद् में पर्वत कन्या उमा सिंहवाहीनी इन्दादि देवों के संमुत्र तेज पूर्ण होकर प्रकट होती है और कहती है कि संग्रार में जो कुछ भी हाता है, उपका कारण महाशक्ति है। शाक्यसिंहगौतम भी कहता है कि मूर्ख लोग देवी, कात्यायनी, गणपति इत्यादि देवों की उपायना स्मशान औरचौराहे पर करते हैं। रामायण में विश्वामित्र राम-लद्यमण को बला और अतिबला तांत्रिक विद्याओं की शिद्धा देते हैं। स्मृति पुराणों में तंत्र शास्त्र का उल्लेख मिलता है। किंतु तंत्र शास्त्रों में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं है। महाभारत कहता है कि सत्ययुग में योगाधीन रुद्द ने तंत्र शास्त्र की शिद्धा बालिखल्यों की दी: किन्दु कालान्तर में यह लुप्त हो गया।

मोहनजोदारों और हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि भारत की शिक्षपूजा एशिया-माइनर एवं भूमध्य सागर के प्रदेशों में प्रचलित मानु-पूजा से बहुत मिलती-जुजती है तथा चालकोथिक काल में भारत एवं पश्चिम एशिया की सम्यता एक समान थी। कुछ लोगों का यह मत है कि यहाँ के आदिवासी शिक्ष, प्रेत, सांप तथा बच्च की पूजा करते हैं, जो शिक्ष सम्प्रदाय के मूल हैं; क्योंकि शिक्ष की पूजा सारे भारत में होती है। डाक्टर हटन कहते हैं कि आधुनिक हिंदू धर्म वैदिक धर्म से प्राचीन है। इसी कारण इस धर्म में अनेक परम्पराएँ ऐसी हैं जो वैदिक साहित्य में कहीं भी नहीं मिलती। इसकी उपलब्ध संहिता अति प्राचीन नहीं है; क्योंकि यह सर्वदा वर्धमान और परिवर्त्त नशील रही है।

तंत्र-शास्त्र श्रद्धेत मन का प्रचारक है। यह प्रायः शिव-पार्वती या भैरव-भैरवी संवाद के रूप में मिलता है। इसमें संसार की सभी वस्तुओं और विषयों का वर्णन है। इसका अध्ययन एवं मनन, श्राबाल-श्रद्ध-विनता सभी देश और काल के लोग कर सकते हैं। स्त्री भी गुरु हो सकती है। यह गुप्त विद्या है, जो पुस्तक से नहीं; किन्तु, गुरु से हो सीखी जा सकती है। यह प्रस्य द्वारस्त्र है।

गुणों के अनुसार तंत्र के तीन भाग (तन्त्र, यामल और डामर) भारत के तीन प्रदेशों में (अश्वकान्त, रथकान्त और विष्णुकान्त में) पाये जाते हैं। प्रत्येक के ६४ प्रन्थ हैं। इस प्रकार तंत्रों की कुल संख्या १६२ हैं। ये तीन प्रदेश कीन है, ठीक नहीं कहा जा सकता। शिक्तमंगलातंत्र के अनुसार विष्णुकान्त विन्ध्यपर्वत श्रेणी से चड़त (चड़प्राम) तक फैला है। रथकान्त चड़त से महाचीन तक तथा अश्वकान्त विन्ध्य से महासमुद्र तक फैला है।

बिहार में वैद्यनाथ, गएडकी, शोण देश, करतोया तट, मिथिला श्रौर मगध देवी के ५२ पीठों में से हैं। इसके सिवा गया एवं शोण संगम भी पूज्य स्थान हैं। कहा जाता है कि पटना में देवी का सिर गिरा था, जहां पटनदेवी की पूजा होती है।

<sup>1.</sup> केन उपनिषद् १-१२।

२. बाबितविस्तर, अध्याय १७।

रे. सन् १६२१ की सेंसररिपोर्ट मूमिका ।

## एकविंश अध्याय

### बौद्धिक क्रान्ति-युग

भारत का प्राचीन धर्म लुप्तशय हो रहा था। धर्म का तत्त्व लोग भूत गये थे। केवल बाहरी उपचार ही धर्म मात्र था। ब्राह्मण लोभी, अनपढ़ तथा आडम्बर और दंभ के स्रोत मात्र रह गये थे। अतः स्वयं ब्राह्मण स्मृतिकारों ने हो इस पद्धित की घोर निन्दा की। विशिष्ठ कहता है—जो ब्राह्मण वेदाध्ययन या अध्यापन नहीं करता या आहुतागिन नहीं रखता, वह शूर्यपथ हो जाता है। राजा उस प्राम को दराड दे, जहाँ के ब्राह्मण वेदविहित स्वधर्म का पालन नहीं करते और भिन्नाटन से अपना पेट पालते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को अन्न देना डाकुओं का पालन करना है।

विक्रम की उन्नीसवीं शती में फ्रांस की प्रथम राज्य-क्रान्ति के दे। प्रमुख कारण बताये गये हैं—राजाओं का अत्याचार तथा दार्शनिकों का बौद्धिक उत्पात । भारत में भी बौद्ध और जैन-क्रान्तियाँ इन्हीं कारणों दे से हुई ।

मूर्खता की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब जरासंध इत्यादि राजाओं ने पुरुषमेध करना आरंभ किया। उसके यज्ञ पारस्परिक कलह के कारण हो गये। उत्तराध्ययन असूत्र कहता है कि पशुओं का बध नेद, और यज्ञ, पाप के कारण होने के कारण पापी की रत्ना नहीं कर सकते।

यह क्रांति चित्रियों का त्राह्मणों के प्रति वर्ण-व्यवस्था के कारण न था। नये-नये मतों के प्रचारकों ने यज्ञ किया, उपनिषद् श्रीर तर्क से शिचा ली तथा दर्शन का संबन्ध उन्होंने लोगों के नित्य कर्म के साथ स्थापित कर दिया।

यह मानना भ्रम होगा कि इन मतों का पृथक् श्रास्तित्व था। विसेंट रिमथ सत्य कहता है—"बौद्ध धर्म कभी भी किसी काल में भारत का प्रचलित धर्म न था। बौद्ध काल की संज्ञा श्रम श्रोर भूल है; क्यों कि बौद्ध या जैन धर्म का दबदबा कभी भी इतना नहीं बैठा कि उनके सामने ब्राह्मण धर्म जुप्तशाय हो गया हो।"

ब्राह्मण अपना श्रेष्ठत्व एवं यज्ञ का कारण वेद को बतलाते थे, जो ईश्वरकृत कहे जाते थे। अत: इन नृतन मत-प्रवर्तकों ने वेद एवं ईश्वर दोनों के श्रस्तित्व को गवाच पर रख दिया।

१. वसिष्ठ-स्मृति ३-१; ३-४।

२. रमेश चन्द्रत का प्रेशियंट ह् डिया, कलकत्ता, १८६० पृ० २२४।

रे. सैकेड बुक ऑफ इस्ट भाग ४४ ए० २७।

४. बाक्सफोर्ड हिस्ट्री बाफ इंग्डिया; १६२५ पू० ४४ ।

#### जैनमत

जैनमत ने श्रिहिंसा को पराकाष्ट्रा तक पहुँचा दिया। जैन शब्द 'जिन' से बना है, जिसका सर्य होता है जीतनेवाला। यदि किसी श्रनादि देव को स्रष्टिकर्ता नहीं मानना ही नास्तिकता है तो जैन महा नास्तिक हैं। इनके गुरु या तीर्थिकर ही सब कुछ हैं, जिनकी मूर्तियाँ मंदिरों में पूजी जाती हैं। वे स्रष्टि को श्रनादि मानते हैं, जीव को भी श्रनन्न मानते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं तथा सद्ज्ञान से मोज्ञ-प्राप्ति मानते हैं। मनुष्य श्रपने पूर्वजन्म के कर्मानुसार उच्च या नीच वर्षा में उत्पन्न होना है, तथापि प्रेम और पित्रश्रों को मोच नहीं मिल सकता।

जैनमत का प्रार्टुभाव कब हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। जैन-परम्परा के अनुसार प्रथम तीर्थं कर ऋषभदेव का निर्वाण, साथ ऋषण चतुर्दशी की आज से अनेक वर्ष पूर्व हुआ था। उस संख्या को जैन लोग ४१३४४२६३०३० ८२०३१७७७४६५१२१ के आगे ४४ बार ६ लिखकर प्रकट करते हैं। जैन जनता का विश्वास है कि ऐसा लिखने हे जो संख्या बनती है, उनने ही वर्ष पूर्व ऋरभदेव का निर्वाण हुआ था। श्रीभद्भागवत के अनुसार ये विष्णु के २४ अवतारों में से एक अवतार थे। ये ऋषभदेव राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से उत्पन्त हुए। इस अवतार में समस्त आसिक में से रहित होकर अपनी इन्द्रियों और मन को अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जहों को भाँति योगत्रयी का आचरण किया। ऋषभदेव और नेमिनाथ को छोड़कर सभी तीर्थ करों का निर्वाण बिहार प्रदेश में ही हुआ। वासुपुच्य का निर्वाण चम्पा में, महाबीर का मण्यम पात्रा में और शेष तीर्थ करों का निर्वाण सम्मेद-शिखर (पार्श्वनाथ पर्वत) पर हुआ।

हिन्दुओं के २४ व्यवतार के समान जैनों के २४ तीर्थ कर हैं। जिस प्रकार बौदों के कुल प्रचीय बुद्ध हैं, जिनमें शाक्यमुनि व्यांतिम बुद्ध हुए। जैनों के २२ चक्रवत्तां राजा हुए बौर प्राय: प्रत्येक चक्रवर्ता के काल में दो तीर्थ कर हुए। ये चक्रवर्ता हिन्दुओं के १४ मनु के समान हैं। तीर्थ करों का जीवन-चरित्र महाबीर के जीवन से बहुत मेन खाता है; किन्तु धीरे-धीरे प्रत्येक तीर्थ कर की व्यायु चीए होती जाती है। पत्येक तीर्थ कर की माता गर्भधारण के समय एक ही प्रकार की १४ स्वपन देवती है।

बाहसवाँ तीर्थ कर निम भगवान् श्रीकृष्ण के समकातीन हैं। जैनों के ६३ महापुरुषों में ( বুলনা करें— त्रिपष्ठिशलाका चरित ) ২৩ श्रीकृष्ण के समकातीन हैं।

### पाइवंनाथ

पार्श्वनाथ के जीवन-सम्बन्धी पित्रत्र कार्य विशाखा नज्ञत्र मे हुए। इनके पिता काशी के राजा प्रश्वसेन थे तथा इनकी माता का नाम बामा था। धातकी वृज्ञ के नीचे इन्हें कैवस्य

१. हाप्किन्स रेखिजन्स भाफ हिण्डया, लन्दन १६१०, ए० २६५-६.

२, भागवत २-७-१०।

तुजना करें — जातिन भाषा का पांटिफेक्स (pontifex)। जिस प्रकार रोमवासी सेतु की मूर्त्ति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भारतीय तीर्थ (बन्दरगाइ) का प्रयोग करते हैं।

सेक ड बुक भ्राफ इस्ट, ए० २७१ ७४ (कल्पसूत्र)।

प्राप्त हुआ। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें १६००० असण, ३८००० मिचुिएयाँ तथा १६४,००० उपासक थे। इनका जन्म पौष कृष्ण चतुर्दशी को अर्द्धरानि के समय तथा देहावसान १०० वर्ष की अवस्था में आवर्ण शुक्काष्टमी क० सं० २२५१ में हुआ। सूर्य इनका लाब्छन था। इनके जन्म के पूर्व इनकी माता ने पार्श्व में एक सर्प देवा था, इसीसे इनका नाम पार्श्वनाथ पद्मा। ये ७० वर्ष तक अमण रहे। पार्श्वनाथ के पूर्व सभी तीर्थ करों ना जीवन कल्पना-चित्र का विषय प्रतीत होता है। पार्श्वनाथ ने गहाबीर-जन्म के २५० वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया।

### महावीर

भगवान् महावीर के जीवन की पाँच प्रमुख घटनाएँ—गर्भप्रवेश, गर्भस्थानान्तरण, जन, श्रामएय श्रीर कैवल्य—उस नत्त्वत्र में हुई जब चन्द्र उत्तराफालगुणी में था। किन्तु, इनका निर्वाण स्वातिका में हुआ।

परम्परा के श्रनुसार इन्होंन वैशाली के पास कुराइयाम के एक ब्राक्षण ऋषभदत्त की भार्या देन्नन्दा के गर्भ में श्राधी रात की प्रवेश किया। इनका जन्म चैत्र शुक्ल १४ की किल संवत २५०२ में पार्श्वनाथ के निर्वाण के ठीक २५० वर्ष बाद हुआ। कल्पसूत्र के श्रनुसार महावीर के श्रूण का स्थानान्तरण काश्यपगोत्रीय चित्रिय सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला या प्रियकारिणी के गर्भ में हुआ और त्रिशला का श्रूण ब्राह्मणी के गर्भ में चला गया। सम्भवतः बाल्यकाल में ही इन दोनों बालकों का परिवर्तन हुआ और विशेष प्रतिभाशाली होने के कारण ब्राह्मणपुत्र का लालन-पालन राजकुल में हुआ। राज्य में सर्वप्रकार की समृद्धि होने से पुत्र का नाम वर्द्ध मान रखा गया। श्रपतु संभव है कि इस जन्म को श्रधिक महत्ता देने के लिए ब्राह्मण श्रोर चित्रय दो वंशों का समन्त्रय किया गया। इनकी मा त्रिशला विशेष्ठ गोत्र की थी और विदेहराज चेशक की बहन थी। निस्त्रद्धिन इनके ज्येष्ठ श्राता था। तथा सुरशना इनकी बहन थी। इनके माता-पिता पार्श्वनाथ के श्रनुसारी थे।

तेरह वर्ष की अवस्था में महाीर ने की चिडन्यगीय की कन्या यशोदा का पाणिप्रहण किया, जिससे इन्हें अनवद्या ( = अनोज्जा ) या प्रियदशना कन्या उत्पन्न हुई जिसने इनके आतुज मंखलि का पाणिप्रहण किया।

जब ये ३० वर्ष के हुए तब इनके माता-िषता रंसार से कूच कर गये। श्रतः मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को इन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई की आज्ञा से अध्यातम जेत्र में पदार्पण किया। पारचात्य देशों को तरह प्राची में भी महत्वाकां ज्ञी छोटे भ इयों के लिए धर्मसंघ में यथेष्ठ जेत्र था। इन्होंने १२ वर्ष घोर तपस्या करने के बाद, ऋजुपालिका वन्दी के तट पर, सन्ध्याकाल में, जीभयप्राम के पास, शालवृद्ध के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। इन्होंने राद, वज्रभूमि और स्वश्रभृषि में खूब यात्रा की। लोगों के यातनाओं की कभी परवाह न की। इन्होंने प्रथम चातुर्मास्य श्रीस्थित्राम में, विन चम्पा और पृष्टि-

१. सैकेंड बुक आफ इस्ट, भाग २२, पृ॰ २१७।

२. यह हजारीबाग जिले में गिरिडीह की बराबर नदी के पास है। गिरिडीह से चार कोस तूरी पर एक मन्दिर के श्रमिलेख से प्रकट है कि पहले यह श्रमिलेख ऋजुपालिका के तट पर जुंभिका ग्राम में पारवैनाथ पर्वत के पास था।

कल्पसूत्र के अनुसार इसे चद्ध मान कहते थे। यह आजकत का वद्यान हो सकता है।

चम्पा में तथा आठ चातुर्मास्य वेशाली और विशाग प्राम में व्यतीत किया। वर्षा को छोड़कर ये शेष आठ मास प्रति गाँव एक दिन और नगर में पाँच दिन से श्रधिक न व्यतीत करते थे।

बयाली स वर्ष की अवस्था में स्थामक नामक गृहस्थ के जेत्र में यह वैशाल शुक्ल दशमी की केवली या जिन या अहंत हुए। तीक्ष वर्ष तक घूम-घूमकर इन्होंने उत्तर भारत में धर्म का अचार किया। 'जिन' होने पर इन्होंने चार चातुर्मीत वेशाली अंगर विश्वग्याम में, १४ राजगृह और नालन्दा में, ६ चातुर्मीत मिथिला में, दो चातुर्मीत भिद्रका में, एक आलिभिका में, "एक प्रिश्वत भूमि में, एक आवस्ती में तथा अन्तिम एक चातुर्मीत पावापुरी में व्यतीत किया। कार्तिक अमावस्या अन्तिम प्रहर में पावापुरी में र राजा हस्तिपाल के वाहस्थान पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ।

कलि-संवत् २४७४ मे इनका निर्वाण हुआ। इनके अवशेष की विहित किया काशी एवं को सल के १८ गणराजाओं तथा नवमल्लकी तथा नर्वालच्छवी गणराजाओं के द्वारा सम्पन्न की गई। महावीर ने पारवंनाथ के चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जो इ दिया और इसे प्रस्याम धर्म बतलाया।

भगवान् महावीर के १४००० श्रावक थे, जिनमें इन्द्रभृति प्रमुख था; ३६००० श्राविकाएँ थीं, जिनका संचालन चन्दना करती थी। इनके १,४६,००० शिष्य तथा ३,१८,००० शिष्याएँ थीं।

महाबीर ने ही भिन्तु कों की वस्त्र त्यागन का आदेश किया और स्वयं इस का आदर्श उपस्थित किया। यह वस्त्रत्याग भने हीं साधारण बात हो; किन्तु इसका प्रभाव स्थायी रहा। भद्रबाहु जैनधर्म में प्रमुख स्थान रखता है। इसका महाबीरचिरत, अश्वधीप के बुद्धचिरत से बहुत मिलता- जनता है। यह भद्रबाहु छठा थेर या स्थिवर (माननीय बृद्ध पुरुष) है। यह चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। दुर्भिन्न के कारण यह भद्रबाहु चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अन्य अनुपायि यों के साथ दिन्तिण भारत चला गया। संभवतः यह कल्पना महीसूर प्रदेश में जैन-प्रधार की महत्ता देने के लिए की गई ।

कुछ काल बाद कहा जाता है कि दुर्भिन्न समाप्त होने पर कुछ लोग पाटलिपुत्र लौट आये और यहाँ धर्मबंधन ढीला पाया। दिल्या के लोग उत्तरावथ के लोगों को धर्मबंधन में शिथिल पाते हैं। अपितु वस्त्रधारण उत्तरापथ के लिए आवश्यक था; किन्तु दिन्न गावथ के लिए दिगम्बर होना जलवायु को दिष्ट से अधिक युक्त था; अतः दिन्तिण के दिगम्बरों ने उत्तरापथ की परम्पराओं को मानना अस्त्रीकार कर दिया। यह जैन-संघ में विच्छेर का सप्तम अवसर था। प्रथम विच्छेर तो महावीर के जामाना मंखलि ने ही खड़ा किया।

### महावी रकाल

मैसूर के जैन, महावीर का निर्वाण विकाम-संवत के ६०० वर्ष पूर्व मानते हैं। यहाँ, संभवतः विकाम श्रीर शक-संवत् में भूल हुई है। त्रिलोकसार की टीका करते हुए एक दान्तिणात्य

१. इटावा से २७ मील पूर्वोत्तर श्राकभिका (श्रविवा) - नन्दलाल दे।

यह राजगृह के पास है। कुछ लोग इसे किसया के पास पापा या अपापापुरी बतलाते हैं।

३. प्रोफेसर लुई रेख बिखित-प्राचीन भारत के धर्म, बन्दन विश्वविद्याबय १६४३, देखें।

४. इंग्डियन ऐंटिक्नेरी १८८३ ए० २१, के॰ बो॰ पाठक खिखित ।

ने शक-संवत श्रौर विकम-संवत् में विभेद नहीं किया। त्रिलोकसार कहता है कि वीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ मास बीतने पर शकराज का जन्म हुआ।

उत्तरभारत के श्वेताम्बर जैन, महाबीर का निर्वाण विक्रम से ४०० वर्ष पूर्व मानते हैं। श्रावकाचार्य बतलाते हैं कि वीर-संवत् १००० में परिधावी संवत्सर था। यह शक-संवत् १९०५ (१०००-६०५) का बोतक हैं। फत्तीट ने एक श्राभिलेख का उल्लेख किया है जो शक-संवत् १९०५ में परिधावी संवत्सर का वर्णन करता है। श्रापितु शक श्रोर विक्रम-संवत् के प्रारंभ में १३५ वर्ष का श्रंतर होता है (००+५०), श्रत: दिगम्बर श्रोर श्वेताम्बर प्रायः एक मत हैं कि (४७०+१३५) = ६०५ वर्ष विक्रम-पूर्व महावीर का निर्वाण कर्नाटक में हुआ। दो वर्ष का श्रंतर संभवतः, गर्माधान श्रोर उसके कुछ पूर्व संस्कारों की गणना के कारण है।

कु अ आधुनिक विद्वान् हमचन्द्र के आधार पर महावीर का निर्वाणकाल कलि-संवत् २६३४ मानते हैं। हेमचन्द्र कहता है कि चन्द्रगुप्त वीर-निर्वाण के १४५ वर्ष बाद गद्दी पर बैठा। अतः, लोगों ने (२००६-१४५) क० सं० ६६३४ को ही महावीर का निर्वाणकाल माना है। संभवतः चन्द्रगुप्त के प्रशंसकों ने उसके जन्म-काल से ही उसकी राज्याधिकारी माना। चन्द्रगुप्त का जन्म क० सं० २०२६ में हुआ। था। चन्द्रगुप्त १६ वर्ष तक गृह्रगुद्ध में व्यस्त रहा, और दो वर्ष उसे राज्यकार्य सँभागने में लगे। अतः, यह सचमुच क० सं० २०७६ में गद्दी पर बैठा था। क० सं० २०६६ में सेल्युकस को पराजित कर वह एकच्छत्र सम्राट् हुआ तथा ७४ वर्ष की अवस्था में क० सं० २८०३ में वह चल बसा।

मेरतुंग (वि॰ सं॰ १३६३) स्व-रिचित श्रपनी विचार-श्रेणी में कहता है कि श्रवंति-राज पालक का श्रामिषेक उसी दिन हुआ जिस रात्रि की तीर्थंकर महावीर का निर्वाण हुआ। पालक के ६० वर्ष, नन्दों के १५५ वर्ष, मौर्यों का १०० वर्ष, पुष्पिमत्र का ३० वर्ष, बलमित्र का ६० वर्ष, गर्दिमिल्ल का १३ वर्ष तथा शकों का ४ वर्ष राज्य रहा। इस आधार पर चन्द्रगुप्त चिक्रम के ठीक २५५ वर्ष पूर्व (१०० + ३० + ६० + ४० + १३ + ४) क० सं० २००६ में गद्दी पर बैठा होगा। इस काल तक वह भारत का एकराट् बन चुका था। उपर्युक्त वर्ष-संख्या को जोड़ने से भी हम ४०० पात हैं आर मेरुनंग भी महावीर-निर्वाण-काल काल-संबत् १५०४ का ही समर्थन करता है।

प्रचितित वीर-संवत भी यही सिद्ध करता है। महावीर का निर्वाण कि॰ सं॰ २५७४ में हुआ। वीर-संवत का सर्व-प्रथम प्रयोग संभवतः, अवराती श्रमिलेख में है जो अजमेर के राज- प्रताना प्रदर्शन-गृह में है। उसमें अभिनेत संवत ५४' लिखा है।

#### जैन-संघ

जैनधर्म प्राचीन काल से ही धनिकों श्रीर राजवंशों का धर्म रहा है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी के एक राजवंश में हुआ था। वे पांचाल के राजा के जामाता भी थे। महावीर का जन्म भी राजकुल में हुआ तथा मातृकुल से भी उनका श्रानेक राजवंशों से सम्बन्ध था।

१. श्रनेकांत भाग १, १४-२४, युगलकिशोर, दिल्ली ( १६३० )।

र. जार्ज चार मेंटियर का 'महावीर काख', इशिडयन ऐटिक री १६१४, ए० ११६।

है. प्राचीन जैन स्मारक, शीतजप्रसाद, सुरत १६२६, पृ० १६०।

४. भगवान् श्रमण महावीर का जीवन-चरित बाठ भागों में बहुमदाबाद से प्रकाशित है।

वैशाली के राजा चेटक की सात कन्याएँ जो थीं, निम्नलिखित राखवंशों की गृहलक्षी वनीं--

- (क) प्रभावती इसने सिधु सौवीर के वीतभय राजा उदयन से विवाह किया।
- (ख) पद्मावती-इसने चम्पा के राजा दिधवाहन से विवाह किया।
- (ग) मृगावती-इसने कौशाम्बी के शतानीक (उदयनिपता) से विवाह किया।
- (घ) शिवा---इसने श्रवंती के चंडप्रद्योत से विवाह किया।
- (ङ) ज्येष्ठा—इसने कुराडप्राम के महावीर के भाई नंदवर्द्धन से विवाह किया।
- (च) धुज्येष्ठा-यह भिज्जुणी हो गई।
- (छ) चेलना-इसने मगध के राजा बिम्बिसार का पाणिप्रहण किया।

श्रतः जैनधर्म शीघ्र ही सारे भारत में फैल गया। दिधवाहन की कन्या चन्दना आ चन्द्रवाला ने ही सर्वप्रथम महावीर से दीचा ली। स्वेताम्बरों के श्रमुसार भद्रबाहु तक निम्न-लिखित श्राचार्य हुए—

- (१) इन्द्रभृति ने १२ वर्ष तक क० सं० २५७४ से २५ =६ तक पाट सँभाला ।
- (२) सुधर्मा १२ ,, ,, २५८६-२५६८ तक ।
- (३) जम्बू १०० ,, ,, २४६६-२६६६ ,, ।
- (४) स्वयम्भव } (४) एक " , २००७-२७६१ , । (६) यशोभद
- (५) संभूत विजय २ ,, ,, २८८१-२७८३ ,, ।
- (८) भद्रबाहु का क॰ सं॰ २७८३ में पाट श्रमिषेक हुआ।

### संघ-विभेद

महावीर के काल में ही श्रनेक जैनधमें तर रूप प्रचलित थे। सात निन्दव के श्राचार्य जमालि, तिस्सगुन्त, श्रसाढ़, श्रश्विमत्र, गंगचालुए श्रीर गोष्ठपहिल थे। इनके सिवा ३६३ नास्तिकों की शाला थी, जिनमें १८० कियावादी, ८४ श्रक्तियावादी, ६७ श्रज्ञानवादी श्रीर ३२ वैनायकवादी थे ।

किन्तु जैन-धर्म के अनुसार सबसे बड़ा भेर श्वेताम्बर श्वौर दिगम्बरों का हुआ। देवसेन के अनुसार श्वेताम्बर संघ का आरम्भ असीराष्ट्र के वल्लभीपुर में विकम निर्वाण के १३६ वें वर्ष में हुआ। इसका कारण भदबाहु शिष्य आचार्य शांति का जिनवन्द था। यह अदबाहु कीन था, ठीक नहीं कहा जा सकता। जैनों का दर्शन स्याद्वाद में सम्निहित है। यह अस्ति, नास्ति और अध्यक्त के साथ प्रयुक्त होता है। यह काल और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है।

१ स्टेवेन्सन का हार्ट ब्राफ जैनिउम, पृ॰ ६८-६६ ।

शाह का हिस्ट्री धाफ जैनिजन, ए० ४६ ।
 धासियसर्थ किरियायां ध्राकिरियायां चहोइ खुद्धसोति ।
 धन्सायाय सत्तद्वी वेगाइयायां च कत्तीसा ॥

३. दर्शनसार, ४-११, ए० ७ (शाह ए० ६८)।

जैनधर्म में ज्ञान, दर्शन श्रीर चिरित्र पर विशेष जोर दिया गया है। बाद में जैनधर्म की नवतत्त्व के रूप में व्याख्या की गई। यथा—जीव, श्रजीव, बन्ध, पुर्य, पाप, श्राश्रव, संवर, कर्म ज्ञय श्रीर मोज । जैनों का स्याद्वाद या सप्तमंगीन्याय प्रिड़ है। ज्ञिति, जल, पावक, गगन, समीर पश्च तत्त्व हैं। इनके संयोग से श्रातमा छठा तत्त्व पैदा होता है। पाँच तत्त्वों के विनाश होने पर जीव नष्ट हो जाना है। वेंग्रिक्त श्रातमा सुब-दुःख को भोग करता है तथा शरीर के नाश होने पर श्रातमा भी नष्ट हो जाता है। संसार श्रनन्त है। न यह कभी पैदा हुश्रा श्रीर न इसका श्रन्त होगा। जिस प्रकार पृथ्वी के नाना रूप होते हैं, उसी प्रकार श्रातमा भी श्रनेक रूप धारण करता है। जैनधर्म में श्रातमा की जितनी प्रधानता है, कर्म की उतनी नहीं। श्रतः कुछ लोगों के मत में जैनधर्म श्रकियावादी है।

### जैन-आगम

जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम के नाम से ख्यात है। ये आगम ४६ हैं। इनमें झंग, उपांग, पइन्ना, छेइसुत्र, मूलसूत्र और उपमूनसूत्र संनिहित हैं। अंग बारह हैं— आयारंग, सूयगडं, ठाणांग, धमवायांग, भगवती, नायाधम्मकहा, उवासगदसा, अंतगडदसा, अजुत्तरोव-वाह्यदसा, परहवागरसा, विवागसूत्र और दिष्टिवाय। उपांग भी बारह हैं—श्रोवाह्य, रायपसेणिय, जीवाभिगम, पन्नवस्ता, सूरियपन्नति, जंबुद्दोवपन्नति, चन्दपन्नति, निरयावित, कस्पवर्डिस्या, पुष्किया, पुष्कित्या, विरह्महासा।

पइन्ना (प्रकीर्ष) दस हैं—चउसरण, श्राडरपच्चुक्लाण, मत्तपारिन्ना, संथर, संदुत्तवेयालिय, चन्दविज्ञस्य, देविदत्थव, गणिविज्जा, महापचक्लाण, वीरत्थव।

छेरसूत्र छः हैं—निसीह, महानिसीह, ववहार, श्रायारदसा, कप्प ( बृहत्कल्प ),पंचकप्प । मूनसूत्र चार हैं—उत्तरज्भयण, श्रावस्सय, दसवेयालिय, पिंडनिज्जुत्ति । तथा दो उपमृत्तसूत्र निन्द श्रीर श्रनुयोग हैं ।

श्रति प्राचीन पूर्व चौदह थे। यथा— उत्पाद, श्रव्ययनीय, वीर्यभवाद, श्रह्मिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, श्रात्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्यानुग्वाद, श्रवन्ध्य, प्रण्यु, कियाविशाल, लोकविन्दुसार। किन्तु ये सभी तथा बारहवाँ श्रंग दृष्टिवाद सदा के लिए कालग्रास हो गये हैं।

जो स्थान वैदिक साहित्य में वेद का श्रीर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान जैन साहित्य में इन श्रागमों का है। इनमें जैन तीर्थ करों विशेषतः महावीर तथा संस्कृति से सम्बद्ध श्रानेक लौकिक पारलोकिक बातों का संकलन है।

श्चायारंग, स्यगडं, उत्तरज्मयण, दक्षवेयालिय श्चादि श्चागम प्रन्थों में जैन भिच्चुओं के श्चाचार-विचार का वर्णन हैं। ये बौद्धों के धम्मपर, सुत्तनिगत तथा महाभारत शांतिपर्व से श्चनेकांश में मित्तते-जुत्तते हैं। ये श्चागमप्रन्थ श्रमणकाव्य के प्रतीक हैं। भाषा श्चौर विषय की दृष्टि से ये सर्वप्राचीन ज्ञात होते हैं।

१. सूत्रकृतांग, १-६-१४।

<sup>ं</sup> २. उत्तराध्ययन सूत्र, २८-१४।

३. स्त्रकृतांग, १-.-१-७,८,१२ ; १-१-२-१ ; १-१-१-१-१ ।

भगवती, कल्पसूत्र, भोवाह्य, ठाएांग, निरयावित में थमए महावीर के उपदेशों की चर्चा है तथा तात्कालिक राजा, राजकुमार भौर युद्धों का वर्षान है, जिनसे जैनसाहित्य की लुप्तप्राय भनेक श्रमुख्न तियों का पता चलता है।

नायाधम्मकहा, उवासगदसा, श्रंतगडदसा, श्रनुत्तरीववाइयदसा श्रीर विवागसूत्र में श्रनेक कथाओं तथा शिष्य-शिष्य।श्रों का वर्णन है। रायपसेणिय, जीवाभिगम, पन्नवण में वास्तुशास्त्र, संगीत, वनस्पति, ज्यौतिष श्रादि श्रनेक विषयों का वर्णन है, जो श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं।

छेदस्त्रों में साधुओं के आहार-विद्वार तथा प्रायश्चित्त का वर्णन है, जिनकी तुलना विनयिपटक से की जा सकती है। उदाहर गार्थ बृहत्कलपसूत्र में (१-५०) कहा है कि जब महावीर साकेत में विद्वार करते थे तो उस समय उन्होंने आदेश किया, भिक्ख और भिक्खनी पूर्व में आंग-मगध, दिख्या में कौशाम्बी, पश्चिम में थूणा (स्थानेश्वर) तथा उत्तर में कुग्णाला (उत्तर कोसल) तक ही विद्वार करें। इससे सिद्ध है कि आरंग में जैनधर्म का प्रसार सीमित था।

राजा कनिष्क के समकातिक मथुरा के जैनाभिलेखों में जो विभिन्न गए, कुल श्रीर शाखाश्रों का उल्लेख है, वे भद्रबाहु के कल्प्सूत्र में विधित गए, कुत, शाखा से प्राय: मेल खाते हैं। इससे सिद्ध हे ता है कि ये श्रागम कितने प्राचीन हैं। श्राभी तक जैन-परम्परा में खेताम्बर, दिगम्बर का कोई भेद परिलक्षित नहीं है। वैदिक परिशिष्टों के श्रानुक्त जैन-प्रकीर्ण भी हैं।

पालिसूत्रों की श्रट्ठकथाश्रों की तरह जैन श्रामों की भी श्रनेक टीका, टिप्पिएयाँ, दीपिका, विकृति, विवरण तथा चूर्णिका लिखी गई हैं। इनमें श्राममों के विषय का सविस्तर वर्णन है। उदाहरणार्थ बृहत्कल्पभाष्य, व्यवहारभाष्य, निशीधचूर्णि, श्रावश्यकचूर्णि, श्रावश्यक टीका श्रादि में पुरातत्त्वसम्बन्धी विविध सामग्री है, जिनसे भारत के रीति-रिवाज, मेला-त्योहार, साधु-सम्दाय, दुष्काल-बाद चोर-डाकू, सार्थवाह, व्यापार के मार्ग, भोजन-वस्त्र, गृह-श्राभूषण इत्यादि विषयों पर प्रकाश पड़ता है। वितरनीज सत्य कहना है कि जैन टीका-प्रन्थों में भारतीय प्राचीन कथा-साहित्य के श्रानेक उज्ज्वल रत्न विद्यमान हैं, जो श्रान्यत्र उपलब्ध नहीं।

जैन प्रन्थों में बौदों का वर्णन या िद्धान्त नगराय है, यद्यपि बौद प्रन्थों में निगंहों श्रीर नाथपुत्रों का वर्णन पाया जाता है तथा बौद्धधर्म की महत्ता बताने के लिए जैनधर्म के सिद्धान्तों का खंडन पाया जाता है; किन्तु जैनागमों में बौद्ध-सिद्धान्तों का उल्लेख भी नहीं है।

१. हिस्ट्री झाफ इंग्डियन खिटरेचर-भाग २, ए० ४म७।

# द्वाविंश ऋध्याय

### बौद्ध धर्म

बुद्ध शब्द का अर्थ होता है—ज्ञान-प्राप्त । अमर्शिंह इन्हें १ = नामों से संकेत करता है । बुद्ध दो प्रकार के होते हैं—प्रत्येक बुद्ध जो ज्ञान-प्राप्त करने के बाद दूसरों को उपदेश नहीं देते तथा सम्मासम्बुद्ध जो सर्व देशों एवं निब्बाया-मार्ग के पथप्रदर्शक होते हैं । बुद्ध ने = ३ बार संम्यासी, ५ = बार राजा, ४३ बार वृद्धदेव, २६ बार उपदेशक, २४ बार प्रवक्का, २० बार इन्द्र, १ = बार बानर, १३ बार विश्वक, १२ बार अंघ्ये, १२ बार कुक्कुड, १० बार मा, १० बार सिंह, = बार हंस, ६ बार अथव, ४ बार वृद्ध, ३ बार कुभकार, ३ बार चारजाल, २ बार मत्स्य, दो बार गजयन्ता, दो बार चूदा तथा एक-एक बार बदई-लोहार, दादुर और शशक कुल में अभ्य लिया।

### बुद्ध का जन्म

शाक्यप्रदेश में किरिलवस्तु नामक नगर में सूर्यंवंशी राजा शुद्धीरन रहते थे। उत्तराषाद जिल्ला में आषाद पूर्णिमा को इनकी माता मायादेवी ने प्रथम गर्भधारण किया। प्रथम प्रसव के समय अधिक दुःल और लज्जा से बचने के लिए माया देवी ने श्रपने पित की आज्ञा से अपने पीहर को कुछ दास-दासियों सिहत प्रात: देवरह नगर को प्रस्थान किया। किएलवस्तु और देवरह के बीच ही में थकावट के कारण माया को प्रसव पीड़ा होने लगी। लोग कनात घेरकर अलग हो गये और दोनों नगरों के बीच श्रास्त्र हु के लुम्बिनीवन में गर्भ के दसवें मास में बेशासी पूर्णिमा को सुद्ध का जन्म हुआ। लोग बालक को लेकर किएलवस्तु ही लौट आये ।

पुत्र की षष्ठी ( छट्ठो ) समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र ही सातवें दिन मायादेवी इस संसार से चल बसीं। किन्दु राजा ने लालन-पालन में कुछ उठा न रखा।

राजा शुद्धोदन ने पारंगत दैवज्ञों को बुलवाकर नामकरण संस्कार करवाया। श्राठ ब्राझणों ने गणना कर भविष्यवाणी की—ऐसे लच्चणोंवाला यदि गृहस्थ रहे तो चक्कवत्तीं राजा होता है श्रीर यदि प्रव्रित हो, तो बुद्ध। उनमें सबसे कम श्रवस्थावाले ब्राह्मण कीरिडन्य ने कहा— इसके घर में रहने की संभावना नहीं है। यह विवृत-कपाट बुद्ध होगा। ये सातों ब्राह्मण श्रायु-पूर्ण होने पर परलोक सिधारे। कीरिडन्य ने सातों ब्राह्मणों के पुत्रों से, जब महापुरुष प्रव्रित हो गये, जाकर कहा—कुमार सिद्धार्थ प्रव्रित हो गये। वह निःसन्देह बुद्ध होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होते तो वे भी प्रवृत्तित होते। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ श्रामो। हम सब प्रवृत्तित

१, तिखौराकीट (नेपाख की तराई )

२. इन्मिनदेई, नौतनवा र्टेशन से चार कोश पश्चिम नेपाल की तराई में।

चित्र्रे निदान, जातक ( चानन्द कौसल्यायन अन्दित ) भाग १, ए० ७०।

ही जाय । केवल तीन संन्याधी न हुए । शेष चार कौरिडन्य ब्राह्मण को मुखिया बनाकर संन्यस्त १ हुए । श्रागे यहीं पाँचों ब्राह्मण पश्चवगांत्र स्थविर के नाम से ख्यात हुए ।

राजा ने दैवज्ञों से पूछा-- क्या देखकर मेरा पुत्र संन्यस्त होगा ! उत्तर-- चार पूर्व लच्चण - खड, रोगी, मृत श्रीर प्रविजत ।

राजा ने बालक के लिए उत्तम रूपवाली श्रीर सब दोषों से रहित घाइयाँ नियुक्त की । बालक श्रमन्त परिवार तथा महती शोभा श्रीर श्री के साथ बढ़ने लगा। एक दिन राजा के यहाँ खेत बोने का उत्सव था। इस उत्सव पर लोग सारे नगर की देवताश्रों के विमान की भाँति घेर लिया करते थे। राजा को एक सहस्र हलों की खेती होती थी। राजा दल-बल के साथ पुत्र को भी लेकर वहाँ पहुँचा। खेत के पास ही एक सघन जामुनवृक्त के नीचे कुमार की तम्बू में सुला दिया गया। धाइयाँ भी तमाशा देखने के लिए बाहर चली गईं। बालक श्रकेला होने के कारण मृश्चित-सा हो गया। राजा ने श्राकर इस बालक को एकान्त में पाया श्रीर घाइयों को बहुत फटकारा।

### विवाह

क्रमशः सिद्धार्थ सेलह वर्ष के हुए। राजा ने राजकुमार के लिए तीनों ऋतुओं से युक्त तीन प्रासाद बनवा दिये। इनमें एक नौतला, दूसरा सात तला और तीक्षरा पाँच तला था। राजा ने ४० नाटक करनेवाली स्त्रियों को भी नियुक्त किया। सिद्धार्थ अवलंकृत निट्यों से परिवृत्त, गीतवाद्यों से सेवित और महासम्पत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुओं के क्रम से प्रासादों में विहरते थे। इनकी अप्रमहिषी गोपा थी। इसे कंचना, यशोधरा, विम्बा और विम्बसुन्दरी भी कहते हैं। यह घंटाशब्द या किंकिणीस्वर के सुप्रसुद्ध राजा की कन्या थी।

जिस समय सिद्धार्थ महासम्पत्ति का उपभोग कर रहे थे, उसी समय जाति-विरादरी में अपवाद निकल पड़ा-'सिद्धार्थ की इा में ही रत रहता है। किसी कला को नहीं सीखता, युद्ध आने पर क्या करेगा ?' राजा ने कुमार को बुलाकर कहा<sup>3</sup> 'तात! तेरे सगे-सम्बन्धी कहते हैं कि सिद्धार्थ किसी कला को न सीखकर केवल खेलों में ही लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित सममते हो ?' कुमार ने कहा—'महाराज! मेरा शिल्प देखने के लिए नगर में ढोल पिटवा दें कि आज से सातवें दिन में अपनी कला प्रदिशंत करूँगा।' राजा ने वैसा ही किया। कुमार सिद्धार्थ ने अचलाबेध, केशबेध इत्यादि बारह प्रकार के विभिन्न कलाओं को दिखलाया। राजा ने भी प्रसन्न होकर कुमार को कैषक प्रदेश का समाहत्ती बनाकर भेज दिया।

एक दिन राजकुमार ने उपवन देखने की इच्छा से सारश्री की बुलाकर रथ जोतने को कहा। सारथी सिन्धु देशीय चार घोड़ों को जोतकर रथ सहित उपस्थित हुआ। कुमार बाहर निकले। मार्ग में उन्हें एक जरा जर्जरित, टूटे दांत, पलित केश, धनुषाकार शरीवाला, थरथर कांपता हुआ होथ में डंडा लिये एक बृद्ध दीख पड़ा। कुमार ने सारथी से पूछा⊸'सौम्य ! यह कौन

१. जातक पुरु १-७४।

२. जातक ३-७५।

**३. जातक १-७६।** 

पुरुष है। इसके केश भी श्रीरों के समान नहीं हैं।' सारथी का उत्तर सुनकर कुमार ने कहा— 'श्रहो! धिकार है जनमको, जिसमें ऐसा बुढ़ापा हो।' यह सोचते हुए उदास हो वहाँ से लौटकर श्रपने महल में चले गये। राजा ने पूछा—'मेरा पुत्र इतना जल्दी क्यों लौट श्राया ?' सारथी ने कहा—'देत! बुढ़े श्रादमी को देखकर।' भविष्यवाणी का स्मरण करके राजा ने कहा —'मेरा नाश मत करो। पुत्र के लिए यथाशोघ नृत्य तैयार करो। भोग भोगते हुए प्रश्नज्या का विचार मन में न श्रायगा।'

ह्वी प्रकार राजकुमार ने रुग्णपुरुष, मृतपुरुष श्रीर श्रम्त में एक संन्यासी को देखा श्रीर सारथी से पूछा—यह कीन है ? सारथी ने कहा—देन यह प्रविज्ञत है श्रीर उसका गुण वर्णन किया। दीर्घभाणकों के मत में कुमार ने उक्त चारों निमित्त एक ही दिन देखे। इस दिन राजकुमार का श्रम्तिम श्रृंगार हुआ। संध्या समय इनकी परनी ने पुत्ररक उत्पन्न किया। महाराज शुद्धीदन ने श्राज्ञा दी—यह शुभसमाचार मेरे पुत्र को सुनाश्रो। राजकुमार ने सुनकर कहा—पुत्र पैदा हुआ, राहुल (बन्यन) पैदा हुआ, राहुल (बन्यन) पैदा हुआ, राहुल (बन्यन) पैदा हुआ। श्रतः राजा ने कहा—मेरे पोते का नाम राहुलकुमार हो।

राजकुमार ने ठाट के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय आटारी पर बैठकर चित्रयकन्या कृशा गौतमी ने नगर की परिक्रमा करते हुए राजकुमार के रूप और शोभा की देखकर प्रसन्नता से कहा—

### निधुत्ता नृन सा माता नियुत्ता नृन सा पिता। निधुत्ता नृन सा नारी यस्येयं सहसं पति॥

राजकुमार ने सोचा—यह मुक्ते श्रिय वचन सुना रही है। मै निर्वाण की खोज में हूँ। मुक्ते श्राज ही गृह-वास छोड़कर प्रवित्त हो निर्माण की खोज में लग जाना चाहिए। 'यह इसकी गृह-दित्तिणा हो' ऐसा कहकर कुमार ने अपने गले से निकालकर एक बहुम्ल्य हार कृशा गौतमी के पास भेज दिया। 'सिद्धार्थकुमार ने मेरे प्रेम में फंसकर भेंड भेजी है', यह सोचकर वह बड़ी प्रसन्न हुई।

#### निष्क्रमण

राजकुमार भी बड़े श्रीसौमाग्य के साथ श्रपनं महल में जाकर सुन्दर शय्या पर लेट रहे । इधर सुन्दरियों ने नृत्यगीतवाय श्रारंभ किया। राजकुमार रागदिमलों से विरक्तिचित्त होने के कारण थोड़ी ही देर में सो गये। कुमार को सुपुत देवकर सुन्दरियों भी श्रपने-श्रपने बाजों को साथ लिये ही सो गईं। कुछ देर बाद राजकुमार जागकर पलंग पर श्रासन मार बैठ गये। उन्होंने देखा — किसी के मुख से कफ श्रीर लार बह रही है। कोई दांत कटकटा रही है, कोई खाँसती है, कोई बर्राती है, किसी का मुख खला है। किसी का बस्त्र हट जाने से प्रणोत्पादक गुद्य स्थान दीखता है। वेश्याओं के इन विकारों को देखकर वे काम-भोग से श्रीर भी विरक्त हो गये। उन्हें वह सु-श्रलंकृत भवन श्मशान के समान मालूम हुआ। श्राज ही मुक्ते गृहत्याग करना चाहिए। ऐसा निक्ष्य कर पलंग पर से उत्तरकर द्वार के पास जा कर बोले — कौन है ? प्रतिहारी छुन्दक ने ख्योडी पर से उत्तर दिया। राजकुमार ने कहा—में श्रभी महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ। एक श्रव्हा घोड़ा शोघ तैयार करो। छुन्दक उपर श्रश्वशाला में गया। इधर सिद्धार्थ पुत्र

१. जासक १-७७ |

र, दीर्घनिकाय को कचठस्थ करनेवाले आचार्य ।

रे. जातक १-८० ।

को देखने की इच्छा से अपनी प्रिया के शयनागार में पहुँचे। देती पुत्र के मस्तक पर हाथ रक्खे सो रही थी। राजकुमार ने पुत्र का अन्तिम दर्शन किया और महल से उतर आये। वे वक्छक नामक सर्वश्वेत घोड़े पर सवार होकर नगर से निकल पहे। मार्ग में कुमार थिसक रहे थे। मन करता था कि घर लौट जायँ। किन्तु मन हढ कर आगे बढ़े। एक ही रात में शाक्य, वेलिय और रामप्राम के छोटे-छोटे तीन राज्यों को पार किया और प्रातःकाल अनोमा (= भौमी) नदी के तट पर पहुँच।।

#### संन्यासी

राजकुमार ने नदी की पार कर हाथ-मुँह धीया और बालुका पर खड़े होकर श्रिपने सारथी छन्दक से कहा — सैम्य, तू मेरे श्राभूषणों तथा कन्यक की लेकर जा। मैं प्रविज्ञन होक गा। छन्दक ने कहा — में भी संन्यासी होक गा। इसपर सिद्धार्थ ने डाँड कर कहा — तू संन्यासी नहीं हो सकता। लौड जा। सिद्धार्थ ने श्रपने ही कृपाण से शिर का केश काड डाला। सारथी किसी प्रकार घोड़े के साथ किपलवस्तु पहुँचा।

सिद्धार्थ ने सोचा कि काशों के सुन्दर वहन संन्यासी के योग्य नहीं। श्रातः श्रपना बहुमूल्य वस्त्र एक ब्राह्मए को देकर श्रोर उससे भिन्नु-वस्त्र इत्यादि श्राठ परिष्कारों को प्राप्त कर संन्यासी हुए। पास में ही भागेंव मुनि का पुरायाश्रम था। यहाँ इन्होंने कुछ काल तक तपश्चर्या की किन्तु संतोष न हुआ। यह भागेंव मुनि के उपदेश से विन्ध्यकोष्ठ में श्राराद मिने के पास सांख्यज्ञान के लिए गये। किन्तु यहाँ भी इन्हें शानित नहीं मिली। तब ये राजगृह पहुँचे। यहाँ के राजा विम्बिसार ने इन की श्रावमानत की श्रीर श्रपना श्राधा राज्य भी देना चाहा; किन्तु सिद्धार्थ ने इस प्रहण नहीं किया। सिन्नाटन करने पर इन्हें इतना खराब श्रन्न मिला कि इनके श्राँखों से श्राँस ट्रक्कने लगे। किसी तरह इन्होंने श्रपनेको समकाया।

राजगृह में इन्हें सन्तोष न हुआ। श्रव ये पुनः ज्ञान की खोज में आगे बढ़े। रुद्रक रामपुत्र के पास इन्होंने वेदान्त और योग की दीचा ली।

श्रव ये नीरांजना नहीं के तट पर उरुवेला के पास सेनापित नामक श्राम में पहुँचे श्रीर वहाँ छः वर्ष घोर तपस्या की। यहाँ इन्होंने चान्द्रायण वत भी किया। पुनः श्रवन त्याग दिया। इससे इनका कनक-वर्ण शरीर काला पड़ गया। एक बार बेहीश होकर भूमि पर गिर पड़े। यहीं इनके पाँच साथियों ने इनका संग छोड़ दिया श्रीर कहने लगे — छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या करके भी यह सर्वज्ञ न हो सका। श्रव गाँव-गाँव भीख माँगकर पेट भरता हुआ यह क्या कर सकेगा? यह लालची है। तपोमार्ग से श्रष्ट हो गया। जिस प्रकार स्नान के लिए श्रोस-वृंद की श्रोर ताकना निष्कल है, वैसे ही इसकी भी श्राशा करना है। इससे इमारा क्या मतलब सभेगा। अतः वे श्रपना चीवर श्रीर पात्र ले श्रिष्यत्तन पहुँचे।

१, जातक १ ५४।

एक लंगोट, एक चार्र एक लपेटने का वस्त्र, मिटी का पात्र, खुरा, सूई,
 कमरबन्ध और पानी छानने का वस्त्र।

३. यह ब्रारा के रहनेवाले थे, जिनसे सिार्थन्द ने प्रथम सांख्य र्शन पढ़ा ।

४. जातक १ ८६ ।

प्रामणी की कन्या सुजाता नन्दबाला ने वटसावित्री मत किया था श्रीर वटकृत के नीचे मनौती की थी कि यदि मुक्ते प्रथम गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ तो प्रतिवर्ष पायस (खीर) चढ़ाउँगी। मनोरथ पूर्ण होने पर नन्दबाला श्रपनी सहेली पूर्ण को लेकर भर उरवसी (डेगची) खीर लेकर प्रात: वटकृत्व के नीचे पहुँची। इधर सिद्धार्थ शौचादि से निकृत हो मधुकरी की प्रतीत्वा करते हुए उसी कृत के नीचे साफ भूमि पर बैठे थे।

#### ज्ञान-प्राप्ति

नन्दबाला ने सोचा—आज हमारे वृद्धदेव स्वयं उतर कर अपने ही हाथ से बिलिमहर्ण करने को बैठे हैं। नन्दबाला ने पात्रसिहत चीर को सिद्धार्थ के हाथ में दिया और चल दी। सिद्धार्थ भोजन लेकर नदी के तट पर गये और स्नान करके सारा खीर चट कर गये। सारा दिन किनारे पर घूमते-फिरते बीत गया। संध्या समय बोधिवृद्ध के पास चले और उत्तराभिमुख होकर कुशासन पर आसन लगाकर बैठ गये। उस रात ख्व जोर की मंमावात चल रही थी। बिजली कड़क रही थी। पानी मुसलधार बरसा, किन्तु तो भी बुद्ध अपने आसन से न डिगे। आहामुहूर्त में दिन की लाली फटते समय इन्होंने बुद्धत्व (सर्वज्ञता) का साचातकार किया और बुद्ध ने कहा—'दु:खदायी जन्म बार-बार लेना पड़ता है। में संसार में शरीररूपी एह को बनानेवाले की खोज में निष्फल भटकता रहा। किन्तु एहकारक, अब मैंने तुभे देख लिया। अब तू फिर एह न बना सकेगा। एह-शिखर-विखर गया। चित्त-निर्वाण हो गया। तृष्णा का च्य देख लिया।' अब ये बुद्ध हो गये और एक सप्ताह तक वहीं बैठे रहे। इन्होंने चार सप्ताह उसी बोधिवृद्ध के आसपास में बिताये।

पाँचवें सप्ताह यह नयप्रोध ( श्रजपात ) वृद्ध के पास पहुँचे, जहाँ बकरी चरानेवाले अपना समय काटते थे। यहाँ श्रासपास के गाँवों से श्रनेक कुमारी, तरुगी, प्रौडा श्रौर प्रगल्मा सुन्दरियाँ इनके पास पहुँची श्रौर इनको फन्दे में फँसाना चाहा। किन्तु इन्होंने सबं को समफा-सुमाकर बिदा कर दिया। युद्ध भी सप्ताह बिताकर वहाँ से नागराज मुचिलिन्द ( कर्कखगड के राजा ) के यहाँ श्रौर सातवाँ सप्ताह राजायतन वृद्ध के नीचे काटा। यहीं त्रपुष श्रौर मल्लिक नामक दो सेठ उत्तर स्वकल से पश्चिम देश न्यापार को जा रहे थे। इन्होंने सत्त श्रौर पृश्चा शास्ता को भोजन के लिए दिया। भगवान ने इन दोनों भाइयों को सुद्धम में दीचित किया। किर यहाँ से ये काशी चल पड़े श्रौर गुरुगूर्गिमा को श्रपने पूर्व परिचित पाँच साथियों को फिर से श्रपना श्रनुयायी बना लिया। बुद्ध ने यहाँ लोगों से शास्त्रार्थ किया। प्रथम चातुर्मास भी काशी में ही बिताया। इसी बीच कुल ६१ श्राईत हो गये। वौमासे के बाद श्रपने शिष्यों को धर्मप्रचार के लिए विभिन्न दिशाओं श्रौर स्थानों में भेजा श्रौर स्वयं चमत्कार दिखा-दिखाकर लोगों को श्रपना शिष्य बनाने खगे। यह गया-रार्ष या ब्रह्मयोनि पर पहुँचे श्रौर वहाँ से शिष्यमंडली के साथ राजा बिम्बसार को दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मगध की राजधानी राजगृह के समीप पहुँचे।

१. जातक १-६८ ।

२. सन्ति के निदान जातक पे · ६६।

#### शिष्य

राजा श्रापने माली के मुँह से बुद्ध के त्राने की बात सुनकर श्रानेक ब्राह्मणों के साथ सुद्ध के पास पहुँचा । बुद्ध ने इन सबों को दीचा दी । यष्टिवन राजप्रासाद से बहुत दूर था, इसिलए राजा ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि कृषा कर श्राप मेरे विल्व वन को दान रूप स्वीकार करें श्रीर उसी में वास करें, जिससे समय, कुसमय भगवान के पास आ सकूँ। इसी समय सारिपुत्र श्रीर मोद्गलयायन ने भी प्रवज्या ली श्रीर बुद्ध के कट्टर शिष्य हो गये।

तथागत की यशश्चित्का धर्वत्र फैल रही थी। इनके पिता शुद्धोदन को भी अपने खुद्धत्व प्राप्त पुत्र को देखने की उत्कर इच्छा हुई। यतः इन्होंने अपने एक मंत्री को कहा— "तुम राजगृह जाओ और मेरे वचन से मेरे पुत्र को कहो कि श्रापके पिता महाराज शुद्धोदन श्रापके दर्शन करना चाहते हैं और मेरे पुत्र को बुलाकर ले यायो। वह मंत्री वहाँ से चला और देखा कि भगवान बुद्ध धर्म उपदेश कर रहे हैं। उसी समय वह विहार में प्रविष्ट हुआ और उपदेश सुना और भिन्तु हो गया। श्रहत् पद प्राप्त होने पर लोग मध्यस्थमाव हो जाते हैं अतः उसने राजा का सन्देश नहीं कहा। राजा ने सोचा—स्यात् मर गया हो श्रन्थया श्राकर सुचना देता; श्रतः इसी प्रकार राजा ने नव श्रमात्यों को मेजा और सभी भिन्तु हो गये। श्रन्तनः राजा ने श्रपने सर्वार्थकायक, श्रान्तिरक, श्रातिविश्वासी श्रमात्य कान उरायी को भेजा। यह सिद्धार्थ का लंगोटिया यार था। उदायी ने कहा—देव में श्रापके पुत्र को दिखा सकू गा, यदि साधु बनने की भाजा दें। राजाने कहा—में जीते-जी पुत्र को देखना चाहता हूँ। इस बुहापे में जीवन का क्या ठिकाना ? तू प्रव्रजित हो या श्रप्रव्रजित। मेरे पुत्र को लाकर दिखा।

कात उदायी भी राजगृह पहुँचकर बुद्धवचन सुनकर प्रवितित हो गया। श्राने के सात आठ दिन बाद उदायों स्थितिर फालगुण पूर्णमासी को सोचने लगा—हेमन्त बीत गया। बसन्त श्रा गया। खेत कर गये। मार्ग चलने योग्य हो गया है। यह सोच वह बुद्ध के पाय जाकर बोला—न बहुत शीत है, न बहुत उच्ण है। न भोजन की कठिनाई है। भूमि हिति तृण शंकृत है। महासुनि! यह चलने का समय है। यह भागीरथों (=शाक्यों) के संप्रह करने का समय है। आप के पिता महाराज शुद्धोदन आपके दर्शन करना चाहते हैं। आप जातिवालों का संगठन करें।

# जन्मभूमि-प्रस्थान

श्रव बुद्ध सशिष्य प्रतिदिन एक योजन धीरे-धीरे चलकर साठ योजन की यात्रा समाप्त कर वैसाख पूर्णिमा को राजगृह से किपलवस्तु पहुँचे। वहाँ इनका स्वागत करने के लिये नगर के श्रमेक बालक, बालिका, राजकुमार, राजकुमारियाँ पहुँची। बुद्ध ने न्यप्रोधवृत्त के नीचे डेरा डाल दिया श्रीर उपदेश किया। किसी ने भी श्रपने घर भोजन के लिये इन्हें निमंत्रण न दिया। श्रमले दिन शास्ता ने स्वयं २०,००० मित्तुश्रों को साथ लेकर मित्ताटन के लिए नगर में प्रवेश किया श्रीर एक श्रीर से मित्ताचार श्रारंभ किया। सारे नगर में तहलका मच गया। लोग दुतल्ले-तितल्ले प्रसारों पर से खिदकियाँ खोल तमाशा देखने लगे। राहुल-माता ने भी कहा—श्रार्यपुत्र इसी नगर में ठाट के साथ घोड़े श्रीर पालकी पर चढ़ कर घूमे श्रीर श्राज इसी नगर में शिर-ढाड़ी सुंडा, कषायवस्त्र पहन, कपाल हाथ में लेकर मित्ता-सांग रहे हैं। क्या यह शोभा देता है ?

श्रीर राजा से जाकर कहा— श्राप का पुत्र भीख मांग रहा है। इसपर राजा घबराकर घोती संभालते हुए जल्दी-जल्दी निकलकर वेग से जाकर भगवान के सामने खड़ा होकर बोले— हमें क्यों लजवाते हो। क्या यह प्रकट करते हो कि हमारे यहाँ इनने भिक्तुओं के लिए भोजन नहीं मिल सका। विनय के साथ वह बुद्ध को सशिष्य महल में ले गये श्रीर सबीं को भोजन करवाया। भोजन के बार राहुलमाता को छोड़ सारे रिनवास ने श्रा-श्राकर बुद्ध की वन्दना की। राहुलमाता ने कहा—यदि मेरे में गुण है तो श्रार्यपुत्र स्वयं मेरे पास श्रावेगे। श्राने पर ही बन्दना कहाँगी।

श्रव बुद्ध श्रापने दो प्रमुख शिष्यों के साथ (= सारिपुत्र, मीद्गल्यायन) माता के यहाँ पहुँचे श्रीर श्रासन पर बैठ गये। राहुलमाता ने शीघ श्राकर पैर पकड़ लिया। शिर को पैरों पर रख कर फूट-फूटकर रोने लगी। राजा शुद्धोरन कहने लगे—मेरी बेटी श्र.पके कथाय वस्त्र पहनने का श्रादेश सुनकर कथायधारिगी हो गई। श्राप के एक बार भोजन करने को सुनकर एकाहारिगी हो गई। वह भी तस्ते पर सोने लगी। श्रापने नैहरवाजों के ''हम तुम्हारी सेवा-सुश्रूषा करेंगे'' ऐसा पत्र भेजने पर भी एक सम्बन्धी को भी नहीं देवती—मेरी बेटी ऐसी गुग्यती है। नि:सन्देह राजकन्या ने श्रपनी रक्षा की है, ऐसा कह बुद्ध चलते बने।

दूसरे दिन सिद्धार्थ की मौसी और सौतेली मां के पुत्र नन्दराजकुमार का श्रभिषेक, गृहप्रवेश और विवाह होनेवाला था। उस दिन भगवान को नन्द के घर जाकर अपनी इच्छा न रहने पर भी बलात उसे साधु बनाना पड़ा। उसकी स्त्री ने बिखरे केश लिए गवाच से देवकर कहा—आर्थपुत्र शीघ लौटना।

सातवें दिन राहुत माता ने अपने पुत्र को अलंकृतकर महाश्रमण के पास भेजा और कहा— वहीं तेरे पिता हैं। उनसे बिरासत माँग। कुमार भगत्रान् के पास जा पिता का स्तेह पाकर प्रसन्ध बित्त हुए और भोजन के बाद पिता के साथ चल दिये और कहने लगे मुफे दायज दें। बुद्ध ने सारिपुत्र की कहा— राहुलकुमार को साध बनाओ। राहुल के साधु होने से राजा का हृद्य फट गया और आर्त होकर धन्होंने बुद्ध से निवेदन किया और वचन माँगा कि भविष्य में माता-पिता की आज्ञा के बिना उनके पुत्र को प्रविज्ञान न करें। बुद्ध ने यह बात मान ली।

इस प्रकार भगवान् बुद्ध कुछ काल किपनवस्तु में बिताकर भिन्नुर्सच-सिहत वहाँ से चलकर एक दिन राजगृह के सीतवन में ठहरे। यहाँ अनाथ पिराडक नामक गृहपित श्रावस्ती से आकर अपने मिन्न के यहाँ ठहरा था। यह भी बुद्ध का शिष्य हो गया और श्रावस्ती पधारने के लिए शास्ता से वचन लिया। वहाँ उसने ठाउ के साथ बुद्ध का स्वागत किया तथा जेतवन महा-विहार को दान रूप में समर्पित किया।

कालान्तर में राहुल-माता ने सोचा — मेरे स्वामी प्रविज्ञित होकर सर्वज्ञ हो गये। पुत्र भी प्रविज्ञित होकर उन्हीं के पास रहता है। मैं घर में रहकर क्या कहाँ गी ? मैं भी प्रविज्ञित हो श्रावस्ती पहुँच बुद्ध श्रीर पुत्र को निरन्तर देखती रहूँगी।

देवदत्त ने भगवान् बुद्ध को मारने का अने क प्रयत्न किया। उसने अने क धनुर्धरों को नियुक्त किया। धनपाल नामक मत्त हाथी को छुड़वाया। विष देने का यत्न किया; किन्तु वह अपने कार्य में सफल न हो सका। बुद्ध भी उससे तंग आ गये और उन्होंने देवदत्त से वैर का बदला लिया। उन्होंने जेतवन में पहुँचने के नव मास बाद द्वारकोट के आगो बाई खोदवाकर उसका अपन्त कर

१, महापिगद्ध जातक (२४०)।

दिया। कितने भित्तुक इस घटना से परेशान होकर गृहस्थधर्म में पुनः प्रवेश करना चाहते थे।

भगवान् बुद्ध की प्रथम अवस्था में २० वर्ष तक तथागत का कोई स्थायी सेवक नहीं था। कभी कोई, कभी कोई सेवा में रहता। अतः बुद्ध ने भित्तुओं से कहार — अव में बुद्धा हो गया ( ५६ वर्ष )। मेरे लिए एक स्थायी सेवक का निश्चय कर लो। बुद्ध ने इस कार्य के लिए आनन्द को स्वीकार किया जो एक प्राइवेट सेकेटरी का काम करता था।

धर्म सेनापित सारिपुत्र कार्तिक पूर्णिमा को धौर महामौद्गल्यायन कार्तिक-श्रमावस्या को इस संसार से चल बसे। इस प्रकार दोनों प्रधान शिष्मों के चल देने से बुद्ध को बहुत ग्लानि हुई। इन्होंने सोचा कि जन्म-भूमि में ही जाकर महाँ। किन्तु वहाँ वे न पहुँच सके। भिचा-चार करते हुए कुशीनगर पहुँचे श्रौर उत्तर दिशा की श्रोर शिर कर हे लेट गये। श्रानम्द ने कहा— भगवान इस चुद नगर में, इस विषम नगर में, इस जंगली नगर में, इस शाखा नगर में निर्वाण न करें। किसी दूसरे महानगर चम्पा, राजगृह श्रीद में निर्वाण करें।

### बुद्धकाल

भगवान बुद्ध का कात्त विवाद-पूर्ण ४ है। इनका निर्वाण श्राजातशत्रु के राज्यकात के भाठमें वर्ष में हुआ; श्रातः इनका निर्वाण-काल कलि-संवत् २५५८ श्रीर जन्म-काल कलि-संवत् २५७८ है।

श्रीमती विद्यादेवी प ने नीरचीर विवेकी विज्ञों के संमुख विभिन्न ४ म्म तिथियाँ खोजकर रक्खी हैं। यथा — किल-संवत् ६०६, ६४३, ६६२, ६६६ ( तिब्बती श्रौर चीन परम्परा ) ; १२६४ ( थिठबैकटाचार्य ); १३० म (त्रिवेद ); १३११, १४८५ ( मिणमखलाई); १०३४ ( श्राइने अकबरी ) ; १०६६ ( सर जेम्स प्रिसेंप ); १०६१ ( तिब्बत ) ; २०४१, २०४३ ( भूटान ) ; २०४१ ( फाहियान ) ; २०६५ ( चीन ); २०७० ( बेली ) ; २०६७ ( सर विलियम जोन्स ) ; २१४१ ( गिश्रोरगी ) ; २१४२, २२०० ( मंगोल वंशावली ) ; २२१७, २२१६, २२२१, २२६४ ( तिब्बती तिथियाँ ); २२६६ ( पद्म स्रपो ); २३४६ ( तिब्बत ); २४४८, २४६३ ( पेगु श्रौर चीन ) ; २४६६ ( गया का शिलालेख ) ; २४२५ ( तिब्बत ); २४४५, २४४७ ( काशीप्रसाद जायस्त्राल ); २४५म ( दीपवंश श्रौर सिंहल परम्परा ); २५७२ ( स्याम ); २४६१ ( महावंश ); २४६३ ( स्मिथ-श्रशोक में ); २६१४ ( श्रलीट ); २६२१ ( श्रोज्ञ हिस्ट्री श्राफ हिल्डच वर्ग ) ; २६२३ ( स्वामिकन्त्र भिटलई ) ; २६२४ ( मोच्यूनर ) ; २६६६ ( रीज हैविस ); २७१३ ( कर्ण ); २०२१, २०३१ तथा २०३३ किल-संवत ।

<sup>1.</sup> जातक ४-१२७।

<sup>2. .. 8-2441</sup> 

३. चन्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कोसांबी, वाराणसी ।

<sup>-</sup> महापरिनिर्वाण्युत्त ।

अरावान बुद्ध का काल क॰ सं॰ १३०़न, 'हिन्दुस्तानी' १६४म देखें।

**४. अनाहस भंडारकर ओ० रि० इ० देखें १६४०**।

## बुद्ध के समकालीन

आर्थमंजुश्री-मूलकलप के अनुसार निम्नलिखित राजा इनके समकालीन थे। कोसल के राजा प्रसेनिजित, मगध के बिम्बिसार, शनानीक पुत्र चित्रिय श्रेष्ठ उदयन, सुवाहु (दर्शक) सुधनु, ( = उदनी ), महेन्द्र ( = श्रनिरुद्ध ), चमस ( = सुगड ), वंशाली का सिंह उदयी ( = वर्षधर तिब्बत का ), उज्जियिनी का महासेन विद्योत प्रद्योत चगड और किपलवस्तु का विराट शुद्धोदन।

#### प्रथम संगीति

बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप को पावा से कुसीनगर आते समय बुद्ध के निर्वाण का समाचार मिला। सुभद भिन्नु नं अन्य भिन्नुओं को सान्दना देते हुए कह'—"आव्यो! शोक मत करो। मत रोओ। हम मुक्त हो गये। अब हम चैन की वशी बजायेंग। हम उस महाअमण से पीड़ित रहा करते थे कि यह करो और यह न करो। अब हम जो चाहेंगे, करेंगे और जो नहीं चाहेंगे, उसे नहीं कर गे।' तब महाकाश्यप स्थिवर को भय हुआ कि कहीं सद्धर्म का अन्त न हो जाय। काश्यप ने धर्म और विनय के सग्यन के लिए एक सम्मेलन राजगृह में बुलाया। इसमें पाँच सौ भिन्नुकों ने भाग लिया तथा इसमें एक स्थान आनन्द के लिए सुरन्तित रखा गया, ययि वह अभी अर्हत न हुए थे।

बुद्ध का निर्वाण वैशाख-पूर्णिमा को हुआ। यह संगीति निर्वाण के ६० दिन के भीतर आरम्भ हुई। प्रथम मास तो तैयारी में लग गया। आषाद शुक्ल एकादशी से चातुर्मीस आरम्भ होता है और संभवतः इसी समय प्रथम संगीति का आरम्भ हुआ। आनन्द ने धम्म पिटक, उपालि ने विनयपिएक और काश्यप ने मातृका-श्रभिधर्म सुनाया। थेरों (स्थिवरों) ने बौद्धशास्त्र की रचना की। अतः इसके अनुयायी थेरबादी कहलाते हैं। पश्चात् इसकी सत्रद्व शाखाएँ हुई।

#### द्वितीय संगीति

द्वितीय संगीति का वर्णन चुल्लवग्ग स्रोर महावंश में है। यह संगीति बुद्धनिर्वाण के १०० वर्ष बाद बताई जाती है। इसका मुख्य कारण कुछ परिवर्तनवादी भिन्तुकों के प्रस्तात थे। रैवत की सहायता से यश नं भिन्तुकों के प्रध्याचार को रोकने के लिए वैशाली में सम्मेलन बुलवाया। यह सभा स्राठ मास तक होती रही। इस संगीति में सम्मिलित भिन्तुकों की संख्या ७०० थी, इसलिए यह संगीति सप्तरातिका कहलाती है। इस परिषद् के विरोधो वज्जी-भिन्तुकों ने स्रपनी महासंगीति श्रलग की। यश की परिषद् की संरन्तता कालाशोक ( = निद्वर्द्धन) ने, स्रपने राज्य के नवम वर्ष मं, श्रीर बुद्ध निर्वाण के १०३ वर्ष बाद की। यह धर्मप्रसंग बालुकाराम में हुआ था।

## तृतीय संगीति

प्रथम श्रीर द्वितीय संगीति का उल्लेख महायान प्रन्थों में भी मिलता है ; किन्तु तृतीय संगीति का वर्षान चुल्तवरंग में भी नहीं मिलता। सर्वत्रथम इसका वल्लेख दीपवंश, फिर समन्तपासादिक श्रीर महावंश में ही मिलता है। इस संगीतिका प्रधान मीरगिलपुत्ततिस्स थे।

१, आर्थमंजुश्री-मृत्तकरुप ३४४-४६।

यह सम्मेलन कुष्ठमपुर या पाटलिपुत्र में हुत्रा। यह सभा नव मास तक होती रही श्रीर श्रशोक के १७वें वर्ष में हुई। चतुर्थ संगीति राजा कनिष्क के काल भें हुई।

करपद्भम के श्रनुसार बौद्धसंघ के सात स्तम्भ थे। कश्मीर में श्रानन्द, प्रयाग में माध्यन्दिन, मधुरा में उपगुप्त, श्रंग में श्रार्यकृष्ण, उज्जयिनी में धीतिक, मृत्तुकन्त में सुदर्शन तथा करन्द विहार में यशः थे।

### संघ में फूट के कारए।

मुद्ध के दशम वर्ष में ही कौशाम्बी में भिच्चुओं ने बुद्ध की बात बार-बार समम्माने पर भी मानी । अतः वे कीथ में श्राकर जंगत चले गये; किन्तु श्रानन्द के कहने से उन्होंने किर से लोगों को समम्माया। देवदत्त, नन्द इत्यादि खशी से संघ में न श्राये थे; अतः, ये लोग सर्वदा संघ में फूट डालने की चेष्टा में रहते थे। देवदत्त ने नापित उपालि की नमस्कार करना अस्वीकार कर दिया। एक बार देवदत्त ने भगवान बुद्ध से पाँच बातें स्वीकार करने की प्रार्थना की। सभी भिच्च श्राजीवन अराययवासी, वृद्धों के नीचे रहनेवाले, पंसु-कूलिक (गुरही-धारी), पिराडपातिक (भिच्चा पर ही जीवित) तथा शाकाहारी हों। बुद्ध ने कहा कि जो ऐसा चाहें कर सकते हैं; किन्तु में इस सम्बन्ध में नियम न कर्षोंग। अतः देवदत्त ने बुद्ध और उनके अनुयायियों पर अनेक अञ्चरंग लगाया तथा वह सर्वदा उनके चर्त्र पर कीचड़ फेंकने की चेष्टा में रहना था। उसने सुद्ध की हत्या के लिए धनुर्वारिया को नियुक्त किया, शिला फेंकवाई तथा नालागिरि हाथी छुड़वाया।

एक बार र्संघ के लोगों को बहकाकर ५०० भित्तुओं के साथ देवदत्त गया-सीस जाकर ठाट से रहने लगा। इससे बुद्ध को बहुत चोभ हुआ आंर उन्होंने सारिपुत्त को भेजा कि तुम जाकर किसी प्रकार मेरे भूतपूर्व शिष्यों को समम्माकर वापस लाख्यो।

देवदत्त, राजकुमार श्रजातशत्रु को श्रपने प्रति श्रद्धावान् कर लाभ उठाता था। श्रजातशत्रु गया-शीर्ष में विहार बनशकर देवदत्त के श्रानुयायियों को सुस्वादु भोजन बाँटता था। सुन्दर भोजन के कारण देवदत्त के शिष्यों की संख्या बुद्ध के शिष्यों से श्रिधिक होने लगी। देवदत्त विहार में ही रहता था। देवदत्त के शिष्य बोद्धा सं कहते — क्या तुम प्रतिदिन पसीना बहाकर भिद्धा माँगते हो ?

भगवान बुद्ध के समय श्रनेक भिचुक श्रापस में भगवते वे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। मैं चित्रिय कुलीत्पन्न, मैं ब्राह्मण कुलीत्पन्न प्रवजित हूँ। इसपर बुद्ध ने नियम कर दिया कि भिचुश्रों मैं पूर्वप्रवजित बड़ा होगा। ये भिच्च उस समय श्रसहाय दिर्दों को भी प्रलोभन देकर संघ में सम्मिलित कर लेते थे। कितने लोग तो केवल हलवा श्रीर मालपृश्राही उड़ाने के लिए संघ में भर्तों हो जाते थे। धंघ में श्रनेक भिच्च ढोंगी भी थे। सामान्य भिच्च प्रश्नों के उत्तर देने से वहराते थे।

१. कनिष्ककाल १२४६ खृष्टपूर्व, श्रमास्स भंडारकर श्रो० रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, १३४० देखें —त्रिवेदिबसित ।

र. जातक भाग ४ ए० १४१। (कौसल्यायन)

३. तित्तिर जातक

<sup>.</sup> ४. खोसक जातक

बुद्धां जातक

६. विद्याखत जातक

७. गुथपायक जातक

### बौद्ध-ग्रन्थ

पालि वाङ्मय में त्रिपिटक का विस्तार े निम्न लिखित है-

| ~                                           |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| १. ग्रुत्तपिदक—यह पाँच निकायों में विभक्त   | है तथा उनकी टीकाओं का नाम भी |
| साथ ही दिया जाता है।                        |                              |
| (क) दीघ निकाय                               | सुमंगल विलासिनी              |
| (ख) मज्भिमनिकाय                             | पपंच सूदनी                   |
| (ग) श्चंगुत्तरनिकाय                         | भनोरंब पुरनी                 |
| (घ) संयुक्त निकाय                           | सारार्थं प्रकाशिनी           |
| (ङ) खुद्कनिकाय—जिसके १५ प्रन्थ              |                              |
| १. खद्रक पाठ                                | परमार्थ ज्योतिका             |
| <b>ः</b> धम्मपद                             | धम्मपदार्थं कथा              |
| १, उदान                                     | परमार्थ दौपनी                |
| ४. इतिवुत्तक                                | »                            |
| प्र., सुत्त <i>नि</i> पात                   | परमार्थ ज्योतिका             |
| ६. विमान वत्थु                              | परमार्थं दी <b>पनी</b>       |
| ७. पेत वत्थु                                | 99 39                        |
| <b>८, घेरगाथा</b>                           | <b>3<sup>5</sup> •</b> 3     |
| <b>६, थे</b> रीगाथा                         | 79 29                        |
| १०. जातक                                    | जातकार्थ कया                 |
| ११. निहेस                                   |                              |
| (क) महानिद्दे स                             | <b>सदम्मो</b> पज्योतिका      |
| (ख) चूलनिद्दे स                             | » II                         |
| १२. पटि <del>ष</del> म्भिदामग्ग             | सद्धर्मं प्रकाशिनी           |
| १३. श्रपदान                                 |                              |
| (क) थेरावदान                                | विशुद्धजन विश्वासिनी         |
| (ख) थेरी श्रवदान                            | 39 29                        |
| १४. बुद्ध वंश                               | मधुरार्थ विलासिनी            |
| <b>१४. च</b> रिया पिटक                      | परमार्थ दोपनी                |
| २. विनयपिटक—यह भी पाँच भागों में विभक्त है— |                              |
| (क) महावस्म                                 | •••                          |
| (ख) <b>भू</b> लवग्ग                         | •••                          |
| (ग) पाराजिका ( भिक्खुविभंग )                | शामन्त पसादिक                |
| (घ) पाचित्तियादि ( भिक्खनीविभंग )           | ) ,, ,,                      |
| (ङ) परिवार पाठ                              | •••                          |

१. दीवनिकाय शदकथा की निदान कथा।

### ३. अभिधम्म पिटक

| (क) धम्मसंगिष     | <b>ब</b> त्थसालिनी |
|-------------------|--------------------|
| (ख) विभंग         | सम्मोह विनोदनी     |
| (ग) धातुक्या      | परमार्थं दीपनी     |
| (घ) पुग्गल पञ्जति | 3) 33              |
| (ङ) कथावस्थु      | 31 32              |
| (ब) यमक           | "                  |
| (छ) पट्टान        |                    |

बुद्धघोष के समय तक उपयुंक सभी मूल प्रन्थों या इनके उद्धरणों के लिए ध्वालि? शब्द का व्यवहार होता था। बुद्धघोष ने इन पुस्तकों से जहाँ कोई उद्धरण लिया, वहाँ ध्वायमेत्य पालि? (यहाँ यह पालि है) या 'पालियं बुत्त'? (पालि में कहा गया है) का प्रयोग किया है। जिस प्रकार पाणिनि ने 'छन्दसि' शब्द से बेरों का तथा 'भाषायाम्' से तास्कालिक संस्कृत भाषा का उवसे किया, उसी प्रकार बुद्धघोष ने भी 'पालियं' से त्रिपिटक तथा 'श्राहुकथायं' से तथाकाल सिंहलद्वीप में प्रचलित श्राहुकथाओं का उल्लेख किया है।

अट्रकथा या अर्थकथा से तात्पर्य है—अर्थ-सहित कथा। जिस प्रकार वेद को सममने के लिए भाष्य की भावस्थकता होती है, उसी प्रकार त्रिपिटक को सममने के लिए अट्टक्था की। हमें सभी त्रिपिटकों के भाष्य या अट्टकथा प्राप्त नहीं।

बाट्टकथाचार्य या भाष्यकारों के मत में त्रिपिटकों का वर्गोकरण प्रथम संगीति के बातुवार है। किन्तु चुल्तवरंग में विणित प्रथम संगीति में त्रिपिटक का कहीं भी क्लोख नहीं पाया जाता। अभिधम्मपिटक के कथावर्श्य के रचियता तो स्पष्टत: अशोकगुरु मोग्गलिपुत्त तिस्स है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिपिटकों का श्राधुनिक रूप तृतीय संगीति काल के अन्त तक हो चुका था।

भगवान् बुद्ध के वचनों का एक प्राचीन वर्गीकरण त्रिपिटक में इब प्रकार है-

- सुत्त—यह सूत्र या सुक्त का रूप है। इन सुत्रों पर व्याख्याएँ हैं जिन्हें वेय्याकरण कहते हैं।
  - २. गेय्य-सुत्तों में जो गाथात्रों का द्वांग है, वह गेय्य है।
- ३. वेग्याकरण-व्याख्या । किसी सुत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने की वेग्याकरण कहते हैं । इसका व्याकरण शब्द से कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।
  - ४. गाथा-धम्मपद, थेरगाथा, थेरीगाथा-ये गाथा हैं।
  - प्र. **उदान**---उल्लासवाक्य ।
  - ६. इतिवुत्तक-खुद्कनिकाय का इतिबुत्तक १२४ इतिवृत्तकों का संप्रह है।
  - जातक —यह जन्म सम्बन्धी कथासाहित्य है।
  - ८. श्रब्युत्तधम्म (श्रद्भ्तधर्म )-श्रसाधारण धर्म ।
  - वेदल्ल बुद्ध के साथ ब्राह्मण्धमणों के जो प्रश्नोत्तर होते थे, वे वेदल्ल कह्साते थे।

प्राचीन भारत के सभी धर्मों की खान बिहार ही है। यहीं बात्य, वैदिक, जैन, बौद दिर्यापंथ, सिक्ख धर्म, वीर वैरागी लस्करी इत्यादि का प्रादुर्भीव हुआ। जिन-जिन धर्मों ने केवल राज्यप्रश्रय लेकर आगे बढ़ने का साहस किया, वे कुछ दिनों तक तो खूद फूले-फले; किन्तु राज्य प्रश्रय हटते ही वे जनता के हृदय से इटकर धड़ाम से धमाके के साथ ट्रट-फूटकर विनष्ट हो गये।

बौद्धों की शक्ति और दुर्बलता के कारण अनेक दिर अवहाय बौद्धधर्म में दीचित हो गये; किन्तु जैनधर्म में सदा प्रभावशाली और धनीमानी व्यक्ति ही प्रवेश कर पाये। विहार बौद्धों का केन्द्र रहा। यदि विहार नष्ट हो गया तो सारे बौद्ध मेटियामेट हो गये। जिस प्रकार जैनधर्म में साधारण जनता को स्थान दिया गया, उसी प्रकार बौद्धधर्म में नहीं दिया गया। बौद्धधर्म में केवल विहार और भिलुओं के ऊपर ही विशेष ध्यान दिया गया। अपितु जैन राजनीति से प्राय: दूर रहे और इन्होंने राजसत्ता का कभी विरोध नहीं किया। किन्तु बौद्ध तो भारत की गद्दी पर किसी अबौद्ध को सीधी आँबो से देव भी नहीं सकते थे। जब कभी कोई विदेशी बौद्ध राजा आक्रमण करता था तब भारतीय बौद्ध उसका साथ देने में संकोच नहीं करते थे। अत; भारत से बौद्धों का निष्कासन और पतन अवस्थमभावी था।

# त्रयोविंश अध्याय

### नास्तिक-धाराएँ

जीवक धजातशत्रु का राजवैय था। अजातशत्रु जीवक के साथ, जीवक के आम-वन में बुद्ध के पास गया। अजातशत्रु कहता है कि भें विभिन्न ६ नास्तिकों के पास भी गया और उन्होंने धपने मत की न्याख्या की। राजा के पूछने पर बुद्ध ने अपने नृतन मत चलाने का कारण बतलाया। 'महापरि-निन्वाण-सुत्त' में उल्लेख हैं कि पुराण करयप, गोशाल मंक बली, केशभारी अजित, पकुष कात्यायन, वेलत्थी दासी पुत्र संजय तथा निगंठनाथ पुत्र येसभी बुद्ध के समकालीन थे।

#### कस्सप

यह सर्वत्र गाँवों में भी नग्न घूमता था। इसने अिकयावाद या निष्कियावाद की व्याख्या की अर्थात् यह घोषणा की कि आत्मा के उत्पर हमारे पुराय या पाप का प्रभाव नहीं पहता है। इसके ४०० अनुयायी थे। यह अपनेको सर्वदर्शी बतलाता था। धम्मपद टीका के अनुसार यह बुद्ध की महिमा को न सह सका। वह यसना नदी में, लज्जा के कारण आवस्ती के पास गले में रस्सी और घड़ा बाँधकर, इस कर मर गया। यह बुद्धत्व के सोलहवें वर्ष की कथा है। अत: अजातशत्र ने इस गोत्र के किसी अन्य प्रवक्ता से भेंड की होगी।

### मंक्खलोपुत्र

इसका जन्म श्रावस्ती के एक गो-बहुल धनी ब्राह्मण की गोशाला में हुआ। यह श्राजीवक सम्प्रदाय' का जन्मदाता हुआ। यह प्राय: नंगा रहता था, ऊँकह-बैठता था, चमगारइ-बन करता था और काँटों पर सोता था तथा पंचारिन तप करता था। बुढ इसे महान् नास्तिक और शत्रु समम्मते थे। जैनों के श्रनुसार इसका पिता मंं क्वती श्रीर माता भदा थी। इसका पिता मंख (= चित्रों का विक्रेता) था। कहा जाता है कि महावीर और मंखली पुत्र दोनों ने एक साथ छ: वर्ष तपस्या की; किन्तु पटरी न बैठने के कारण वे श्राह्मण हो गये।

इसने श्रष्ट महानिमित्त का थिदान्त स्थिर किया। भगवतीसूत्र में गोशाल मंखली पुत्र के छ: पूर्व जन्मों का विचित्र वर्णन मिलता है। अत: आजीवकों की उत्पत्ति महावीर से प्राय: १४० वर्ष पूर्व क० सं० २४०० में हुई। इनके अनुसार व्यक्तिगत प्रवृत्ति के कारण सभी सत्त्वों या प्राणियों की प्रवणता पूर्व कमें या जाति के कारण होती है। सभी प्राणियों की गति ८४,००० योनियों में चक्कर काटने के बाद होती है। यह धर्म, तप और पुराय कर्म से बदल नहीं सकता।

१ दीव निकाय-सामन्तफब सुत्त ५० १६-२२।

१ इवासगादासव ५० १।

इसका ठीक नाम मध्करी था जिसका प्राकृत रूप मंखली श्रीर पाली रूप मक्खली है। पाणिति के श्रानुसार मस्कर (दगड) से चलनेवाले को मस्करी कहते हैं। इन्हें एक दगड़ी भी कहते हैं। पतंजलि के श्रानुसार इन्हें दगड़ लेकर चलने के कारण मस्करिन कहते थे; किन्तु यथा संभव स्वेच्छाचारिता के कारण इन्हें मस्करी कहने लगे।

### अजित

यह मनुष्यकेश का कंबत धारण करता था; अतः इसे केशकम्बली भी कहते थे। लोगों में इसका बहुत आदर था। यह उम्र में बुद्ध से बड़ा था। यह उस्कर्म या दुष्कर्म में विश्वास नहीं करता था।

#### कात्यायन

बुद्ध चोष के अनुसार कात्यायन इसका गोत्रीय नाम था। इसका वास्तविक नाम पकुष था। यह सर्वदा गर्म जल का सेवन करता था। इसके अनुसार चिति, जल, पावक, समीर, दुःख, सुख और आत्मा सनातन तथा स्वभावतः अपरिवर्तनशील है। यह नदी पार करना पाप सममता था तथा पार करने पर प्रायश्चित्त में मिट्टी का टीला लगा देता था।

### संजय

यह श्रमर विज्ञितों की तरह प्रश्नों का सीधा उत्तर देने के बद ते टाल-मटोल किया करता शा । सारिपुत्र तथा मोग्गलायन का प्रथम गुरु यही संजय परिवाजक हैं । इनके मुद्ध के शिष्य हो जाने पर संजय के श्रानेक शिष्य चले गये श्रीर संजय शोक से मर गया । श्राचार में यह श्रीविषक था ।

### निगंठ

निर्गर्ठों के अनुसार भूतकर्मी को तपश्चर्या से सुधारना चाहिए। ये केवल एक ही वस्न की विष्ठि घारण करते थे तथा इसके गृहस्थानुयायी स्वेत वस्न पहनते थे। निगंठ सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म से भी प्राचीन है। कुछ झाधुनिक विद्वानों ने निगंठनाथ पुत्र को महावीर भगवान् से सम्बन्ध जोकने की व्यर्थ चेष्टा र की है।

### अन्य सैद्धान्तिक

सूत्र कृतांग में चर्वाकमत का खंडन है। साथ ही वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक एवं गरायों का मान चूर्ण करने का यतन किया गया है। गराय चार ही तत्व से शरीर या आस्मा का रूप बतलाते हैं। कियावादी आत्मा मानते हैं। अकियावादी आत्मा नहीं मानते। वैनायक भिक्त से मुक्ति मानते हैं तथा श्रज्ञानवादी ज्ञान से नहीं तप से मुक्ति मानते हैं। सुद्ध ने दीधनिकाय में ६२ श्रन्य विचारों का भी उल्लेख किया है।

पाणिनि ६-१-१४४ सस्क्रसस्कृतियाँ वेणुप्रिवाजकयोः।

२. क्या इ.स. भौर महावीर समकाकीन श्रे ? देखें, साहित्य, पटना, १६४० अक्टूबर ए० म।

वेणीमाधव वरुका का 'प्राक बौद्ध भारतीय दर्शन' देखें।

## परिशिष्ट-क

### युग-सिद्धान्त

प्राचीन काल के लोग सदा भूतकाल को स्वर्ण युग मानते थे। भारतवर्ष भी इसका श्रापवाद नहीं था। ऋग्वेर के एक मत्र से भी यही भावना टपकती है कि जैसे-जैसे समय बीतना जायगा मानसिक और शारीरिक जीणना बढ़नी जायगी। प्रारंभ में युग चार वर्षों का माना जाता था; क्योंकि दीर्घनस् दशवें युग में ही बढ़ा हो गया।

ऋग्वेद में युग शब्द का प्रयोग अइतीय बार हुआ है; किन्तु कहीं भी प्रविद्ध युगों का नाम नहीं मिलता। कृत शब्द यू त में सबसे श्रेष्ठ पाशा को कहते हैं। किल ऋग्वेद के एक ऋषि का नाम है और इसी सुक्त के १ % वें मत्र में कहा गया है — क्यों किल के वशज — डरो मत। कृत, त्रेता, द्वापर और आस्कन्द (किल के लिए) शब्द हमें तैतिरीय संहिता, वाजसनेय संहिता तथा शतपथ में शाहरण में मिलते हैं। तैतिरीय शाहरण कहता है — यू तशाला का अध्यक्ष कृत है, त्रेता भूलों से लाम उठता है, द्वापर बाहर बैठता है और किल यू तशाला में स्तंभ के समान ठहरा रहता है, अर्थात कभी वहाँ से नहीं हिगता। ऐतरेय श्राहरण में किल स्रोता रहता है, विस्तरा छोड़ने के समय द्वापर होता है, खड़ा होने पर त्रेता होता है और चलायमान होने पर कृत बन जाता है। यासक पाचीर काल और बाद के ऋषियों में भेद करता है। हमें विष्णु पुराण, महाभारत, मनुस्पृति एव पुराणों में चतुर्युग सिद्धान्त का पूर्ण प्रतिपादन मिलता है। यहाँ बतलाया गया है कि किस प्रकार युग बीतने पर कमशः नैतिक, धार्मिक तथा शारीरिक पतन होता जाता है। यह कहना कठिन है कि कब इस सिद्धान्त का सर्व । स्वम प्रतिपादन हुआ; किन्त

१. भारवेद १०-१०-१० ।

२. ऋग्वेद १०-१४६-६।

<sup>₹. &</sup>quot; 90-₹8-€ I

४. ,, ६-६६।

से. तैतिरीय सं० ४-३'३; वाजसनेय सं० ३०-१८; शतपथ बाह्यण (सै० बुक भाफ ईस्ट भाग ४४ ए० ४१६)।

<sup>4.</sup> तेसिरीय माह्यया १-४-४१।

७. ऐतरेय ज्ञाह्मया ३६-६।

म. निरुक्त १-२०।

विष्णुपुराण १-२-४ ; महाभारत वनपर्व १४६ और १८६ ; मनु १-८१-६ ;
 महापुराण १२२-६ ; मस्यपुराण १४२-६ ; नारबपुराण ४१ कथ्याय ।

श्री पाराइरंग वामन कारो का मत है कि विक्रम के पाँच सौ वर्ष पूर्व ही बौद्ध-धर्म के प्रसार होने से फैलनेवाले मतमतान्तर के पूर्व ही भारत में यह सिद्धान्त ै परिपन्त हो चुका था।

पार्जिटर के मत में इस युग गयाना का ऐतिहासिक आधार प्रतीत होता है। कालान्तर में इसे विश्वकाल गयाना का विचित्र रूप दिया गया। हैह्यों के नाश के समय कुर युग का अन्त हुआ। त्रेता युग सगर राजा के काल से आरम्भ हुआ तथा दाशरिथ राम द्वारा राज्ञ से विनाश काल में त्रेता का अन्त हो गया। अयोध्या में रामचन्द्र के बिहासन पर बैठने के काल से द्वापर अरम्भ हुआ। तथा महाभारत युद्ध समाप्ति के साथ द्वापर के अन्त के बाद कित का आरम्भ हुआ।

अगन्त प्रसाद बनर्जी शास्त्री का विचार है कि प्रत्येक युग एक विशेष सम्पता के एक विशिष्ट तत्त्व के लिए निर्धारित है। संभवतः, संसार के चतुर्पुग का सिद्धान्त जीवन के आदर्श पर आधारित है। जंसा सुदूर जीवन पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है, वैसा ही साधारण मनुष्य भी संसार की कल्पना करता है। प्रथम युग सबसे छो । तथा श्रेष्ठ होता है। उसके बाद के युग धीरे-धीरे खराब और साथ ही लम्बे होते जाते हैं ।

भारतीय बिद्धान्त के श्रनुसार संसार का कान श्रमन्त है। यह कई कल्पों का या सृष्टिकाल संवरसरों का समुदय है। प्रत्येक कल्प में एक सहस्र वर्ज युग या महायुग होगा है। प्रत्येक महायुग में चार युग श्रथांत् कृत, त्रोता, द्वापर श्रीर किलयुग होते हैं। ४३,२०,००० वर्षों का एक महायुग होता है। इस महायुग में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग श्रीर किलयुग कमशः १२००, २४००, ३६०० श्रीर ४८०० देववर्षों के होते हैं। इन देववर्षों को ३६० सं गुणा करने से मानव वर्ष होता है। इस प्रकार चारों युगों का काल कुल १२००० देववर्षे या ४३,२०,००० मानव वर्ष होता है। ज्योतिर्गणना के श्रनुसार सूर्य, चन्द्र हत्यादि नवों प्रहों का पूर्ण चक्कर एक साथ ४३,२०,००० वर्षों में पूरा हो जाता है। जे० बी० वायटन ने विक्रम-संवत् १६१६ हें इस ज्योति-गणना को सिद्ध किया था। श्रभी हात में ही फिलिजट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय ज्योतिर्गणना तथा वेरोसस श्रीर हेराक्रिय की गणना में पूर्ण समता है। श्रिण श्रम्बेद में कुल ४,३२,००० श्रस्तर है। वैदिक युग चार वर्षों का होता था। इन चार वर्षों में सूर्य श्रीर चन्द्र का पूर्ण वक्कर एक साथ पूरा हो जाता था। महायुग का सिद्धान्त इसी वैदिक युग का प्रस्तार ज्ञात होता है।

<sup>3.</sup> बस्बे ब्रांच रायत्व एशियाटिक सोसायटी १६३६ ई.०, श्री पांडुरंग वामन काणे का जोख किलवर्ज्य ए० १-१८।

२. ऐ सियंट इचिडयन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ए० १७४-७।

३. बिहार उदीसा के प्राचीन ऋभिलेख, पटना १६१७, पृ० ६२।

धः सैकेड बुक श्राफ ईस्ट, भाग ४४, ए० १७ टिप्प्**या**।

स्. भारतीय और चीनी ज्योतिःशास्त्र का अध्ययन, जे॰ बी० वायटन जिखित, पेरिस, सन् १८६२, पृ० ३७ ( प्टूडे सुर जा अस्त्रानमी इविडयाना एत सुर जा अस्त्रानामी चाइनीज )

६, पेरिस के एसियाटिक सोसायटी को संवाद, ६ अप्रिल १६४८ तुलना करें जर्नल एसियाटिक १६४८ ४६ ए० ८ ।

जैनों के अनुसार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दो करव हैं। आधुनिक काल अवसर्पिणी है जिसमें कन्नागत मानवता का हास होता जा रहा है। पहले मनुष्य की आयु और देह विशाल होती थी। कहा जाता है कि किलयुग में मनुष्य साढ़े तीन हाथ, द्वापर में सात हाथ, त्रेता में साढ़े दस हाथ और सत्ययुग में आजकल की गणना से १४ हाथ के होते थे। उनकी आयु भी इसी प्रकार १००, २००, ३००, और ४०० वर्षों की होती थी। किन्तु धीरे-धीरे मानवता के हास के साथ-साथ मनुष्य के काय और आयु का भी हास होता गया। जिनों के अनुसार जिस काल में हम लोग रहते हैं, वह पंचम युग है जो भगवान महाबीर के निर्वाण काल से प्रारंभ होता है। इसके बाद और भी बुरा युग आयगा जिसे उत्सिपिणी कहते हैं। यह कालचक है। चक या पिह्या तो सदा चलायमान है। जब चक उत्तर की ओर रहता है तो अवसिपिणी गित और नीचे की ओर हत्ता है तो उसे काल की उत्सिपिणी गित कहते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवसिपिणी बहा का दिन और उत्सिपिणी राति-काल का बोतक है।

श्रीकृष्ण के शरीर त्याग के काल से कलियुग का आरंभ हुआ। कलियुगर का प्रारंभ ३१०१ वर्ष ( खृष्टपूर्व ) तथा३०४४ वर्ष विक्रमपूर्व हुआ। इस कलियुग के अञ्चतक प्रायः ५०५५ वर्ष बीत गये।

लुई रेग्रु तिखित रेलिजन्स म्राफ ऐंसियंट इंग्डिया, युनविसिटी झाफ खन्दन
 १६४६ ए० ७४ तथा ए० १६१ देखें।

२. (क) भारतीय विद्या, बम्बई, भाग ६, ए० ११७-१२३ देखें — त्रिवेद बिखित ए न्यू शीट एंकर झॉफ हिस्ट्री तथा (ख) त्रिवेदिलिखित— 'संसार के इतिहास का नृतन शिलान्यास' हिन्दुस्तानी, प्रयाग १६४६, देखें।

### परिशिष्ट-ख

### भारतयुद्ध-काल

भारतवर्ष के शयः सभी राजाओं ने महाभारत-युद्ध में वौरव या पाएडवों की श्रोर से भाग लिया । महाभारत युद्ध-कान ही पौराणिक वंश गणना में श्रागे-पीछे गणना का श्राधार है । भारतीय परम्परा के अनुसार यह युद्ध किलि-संवत् के आरम्भ होने के ३६ वर्ष पूर्व या खृष्ट पूर्व ३१३० में हुआ। इस निथि को श्रनेक श्राधुनिक विद्वान श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते, यद्यपि वंशावली श्रीर ज्योतिर्गणना के श्राधार पर इस युद्ध-कान की परम्परा को ठीक बतलाने का यरन किया गया है। गर्ग, वराहमिहिंग, श्रान्यकेनी श्रीर करहण युद्ध काल किलिसंवत् ६४३ वर्ष बाद मानते है। श्राधुनिक विद्वानों ने भी इसके समर्थन अ का कुछ यत्न किया है।

श्राधुनिक विद्वान युद्धकाल कलिसंबत् १६०० के लगभग मानते हैं। इनका श्राधार एक रलोक है, जिसमें नन्द श्रीर परी जित् का मध्यकाल बनलाया गया है। इस श्रभ्यन्तर काल को श्रन्यत्र १५०० या १५०१ वर्ष निद्ध किया गया है। सिकन्दर श्रीर चन्द्रग्रुप्त मीर्थ की समकालीनता किल-संबत् २००५ में लोग मानते ह। श्रतः महाभारतयुद्ध का काल हुश्रा २०७५—(४० + १५०१) कलि-संबत् १२३४ या खुष्ट पूर्व १८६७।

इस प्रकार लोग महाभारत युद्ध-काल के विषय में तीन परम्परात्रों को प्रचलित बतलाते हैं जिसके अनुसार महाभारत युद्ध को खृष्ट पूर्व २१३७, खृष्ट पूर्व २४४६ और खृष्ट पूर्व १५०० के लगभग सिद्ध करते है। इनमें प्रथम दो ही परम्परात्रों के विषय में विचार करना युक्त है जिनका सामंजस्य कश्मीर की वंशावली में करने का यत्न किया गया है। तृतीय परम्परा सिकस्दर और चन्द्रग्रह की अयुक्त समकालोनना पर निर्भर है।

किन्तु जबतक महाभारत की विभिन्न तिथियों के बीच सामंजस्य नहीं मिले, तबतक हम एक तिथि को ही संपूर्ण श्रेय नहीं दे सकते। अतः युद्धकाल का वास्तविक निर्णय श्रभी विवादास्पद ही समझना चाहिए।

- १. महाभारत की खड़ाई कब हुई ? हिम्दुस्तानी, जनवरी १६४० पृ०१०१-११६।
- २. (क) करमीर की संशोधित राजवंशावली, जर्नल त्राफ इंग्डियन हिस्ट्री, भाग १८, पु० ४१-६७।
  - (ख) नेपाल राजवंश, साहित्य, पटना, १६४१, पृ॰ २१ तथा ७४ देखें।
  - (ग) मगध-राजवंश, त्रिवेद्बिखितः साहित्य, पटना, १६४० देखें।
- ३. जनैंब रायल प्शियादिक सोस।यटी श्राफ बंगाल, भाग ४ (१६३८, कलकत्ता पृ० ३६३-४१३) प्रबोधचन्द्र सेन गुप्त का भारत-युद्ध प्रस्परा।
- ४, नम्द्रपरीचिताभ्यन्तर काल, हिन्दुस्तानी, १६४७ पृ० ९४-७४, तथा इस प्रन्थ का पृ० ११६ देखें।
- ४. (क) भारतीय इतिहास का शिलान्यास, हिन्दुस्तानी, १६४४ देखें ।
  - (स) सीट ऐं कर भाफ इंग्डियन हिस्ट्री, भनात्स भ० भो० रि० इंस्टीच्यूट का रखतांक देखें।

प्राङ्मीय विहार

# परिशिष्ट (म)

|                |                      |               |            |           |   |     |                  | -                                     |
|----------------|----------------------|---------------|------------|-----------|---|-----|------------------|---------------------------------------|
| म्हम<br>संख्या | ्राष्ट्र पूर्व       | श्चयोप्या     | वशानी      | la<br>Ur. | 淋 | मगध | <del>এ</del> গুন | कलि-गूर्ब                             |
| -              | ख्ष.पूर्व ४,४ऽ१ वर्ष | म म           | :          | :         | : | :   | :                | १३७० वर्ष                             |
| ' '8'          | ** *** **            | इंद्यानु      | नाभानेिष्ट | :         | ; | :   | करव              | १३४२ ,                                |
| m              | , 4834 u             | निकुंच् शयाद) | :          | निमि      | : | :   | :                | १३१४                                  |
| >>             | , ४२६७,              | 本語            | •          | :         | ; | :   | :                | १ ३ द ह                               |
| 24             | हें अप्रदेश<br>इंड   | अनेनस         | •          | मिथि      | : | :   | :                | १ ११ व                                |
| w              | % ४३३३               | दुध           | भलन्द्रन   | :         | : | :   | :                | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| ,              | ५ ४२०३ ,,            | विष्टराश्व    | :          | :         | : | :   | :                | ११०२ ,,                               |
| n              | 2 × × 6 × 22         | সাম           | बत्सप्री   | क्दावसु   | : | :   | :                | ** ***                                |
|                |                      |               | _          | _         |   |     | )                |                                       |

| कम<br>इंख्या     | स्हा.पूर्व                               | श्रयोध्या        | वैशानी | विदेह       | কচম | कलि-पूर्वे      |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-----|-----------------|
| w                | खुष्ट.पूर्व ४,२४७ वर्ष                   | योवनारव प्रथम    | :      | •           | :   | ११४६ वर्ष       |
| •                | " 8,29£ "                                | श्रावस्त         | :      | :           | :   | १११६ ,,         |
| 66               | , 8,929 ,,                               | - बृहद्श्व       | :      | नन्दिवद्ध न | :   | 9080 33         |
| ~                | er ur ar so                              | कुवलयास्व        | मंस्   | :           | :   | ય કર્કા         |
| ج<br>ج           | % પ્રકૃષ્ટ જ                             | हर्वास्व         | :      | :           | :   | १८ वर्ष         |
| >><br>C          | , 50 %                                   | प्रमोद           | :      | स<br>भे     | :   | १००६            |
| , <del>,</del> , | 25 € S € S € S € S € S € S € S € S € S € | हर्गश्व प्रथम    | :      | •           | :   | R G R           |
| <b>6</b>         | ور لایاری او                             | निकुंभ           | प्रजान | •           | :   | " ०५३           |
| 2                | , ४,०२३ ,,                               | संहतास्व         | :      | देववत       | :   | ६२३             |
| ព                | 3, 3,884 3                               | अकृशास्व         | :      | :           | :   | म हे ४          |
| w<br>G           | 33 3,886 33                              | प्रसेनाजित्      | :      | :           | :   | प्र<br>१८<br>१८ |
| 8                | १, दे,६३६                                | यौवनाश्व द्वितीय | खनित्र | बृहदुक्ध    | :   | त्र य           |
| 39               | 3,899 "                                  | मान्याता         | :      | :           | :   | 430 »           |
|                  |                                          |                  |        |             |     |                 |

3. इसकी दैनिक प्राथना गाँचीवाद की भित्ति कही जा सकती है। १७४ पुरु देखें।

नन्दन्तु सर्वे भूतानि स्निद्धन्तु विजनेष्वि ।। स्वरत्यस्तु सर्वभृतेषु निरातक्कानि सन्तु च ।। मा ध्याधिरस्तु भृतानामाधयो न भवन्तुच ॥१३॥ मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सक्खे जने ।। शिवमस्त द्विजातीनां प्रीतिरस्त परस्परम् ॥१४॥ समृद्धिः सर्ववणानां सिद्धिरस्त च कर्मणाम् ॥ ते लोकाः सर्वभतेषु शिवा वोऽस्तु सवामतिः । १२।। यथारमनि तथा पुत्रे हितमिच्छथ सर्वदा ।। तथा समस्तभतेषु वत्त्रं हितबुद्धयः ॥१६॥ एतहो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते ।। यत् करोत्यहितं किञ्चित् कस्यचिनमृहमानसः ॥१७॥ तं समभ्येति तन्न्यूनं कतृ गामि फलं यतः ।। इति मत्वा समस्तेषु भो जोकाः कृतबुद्धयः।।६८॥ सम्त मा जीकिकं पाएं जोकाः प्राप्स्यथ वै बुधाः ॥ यो मेऽच स्निह्यते तस्य शिवमस्त सदा अवि ॥१६॥ यश्रमां द्वेष्टि लोकेऽस्मिन् सोऽपि भदाणि पश्यतु ।।

- मार्क्यदेयपुराख ११७॥

सभी प्राणी भानन्द करें तथा जंगल में भी एक दृसरे से प्रेम करें। सभी प्राणियों का कल्याण हो तथा सभी निर्भय रहें। किसी को भी किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो। सभी जीवों का सभी जीवों से मित्रता बढ़े। द्विजातियों का मंगल हो तथा सभी भापस में प्रेम करें। चारों वणों के भनधान्य की वृद्धि हो। कामों में सिद्धि हो। हमलोगों की मित ऐसी हो कि संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी सुखी हों तथा जिस प्रकार मेरा और मेरे पुत्र का कल्याण हो, उसी प्रकार सारे संसार के कल्याण में मेरी बुद्धि खगी रहे। यह भापके लिए भरयन्त हितकारक है, यदि ऐसा सांचें तो भला कौन किसकी हानि पहुँचा सकता है। यदि कोई मुर्ख किसी की बुराई कर भी दे तो उसी के भनुसार वह उसका फला भी पा खोता है। भतःहे सद्बुद्धिवाले सज्जन! ऐसा सोचें कि मुक्के किसी प्रकार का संसारिक पाप न हो। जो मुक्क से प्रेम करे, उसका संसार में कल्याण हो तथा जो मुक्क से प्रेम करे उसका संसार में कल्याण हो तथा जो मुक्क से हे व करे उसका भी सर्वत्र मंगल हो।

| क्रम<br>संख्या | खुष्ट-पूर्व                    | श्रयोध्या         | <b>वैशा</b> ली | বি<br>বৈ<br>ক | ऋं                                       | ক<br>ক্ষ | कलि-पूर्व                              |
|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|                | ख्छ-पूर्व ३,८८३ वर्ष           | पुष्कत्स          | :              | :             | :                                        | :        | 6<br>त २<br>वष,                        |
|                | رو جاي الراق<br>المراقب الراقب | त्रसहस्यु प्रथम   | :              | महावीर्थ      | पश्चिमोत्तर से                           | :        | 648                                    |
|                | ١, ١,٩,٩                       | संभूत             | खीत            | :             | महामगत् आया<br>पश्चिमीतरमे<br>(त्योबरसे) | :        | 626                                    |
|                | 3,688 9,                       | श्रनरस्य          | :              |               | (भूषातरम्)<br>उशीनर तितिक्क              | :        | e<br>E<br>E                            |
|                | , 3,669 ,,                     | त्रसहस्यु द्वितीय | :              | धुनिमन्त      |                                          | :        | °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° |
|                | e 1                            | इर्थ श्वद्वितीय   | :              | :             | <b>:</b><br>:                            | :        | 8<br>8<br>8                            |
|                | 3,694 ,,                       | वसुमनस्           | विश            | :             | :                                        | •        | × 6 3                                  |
|                | 28 AR. 28                      | त्रिधन्वन्        | :              | सुधृति        | :                                        | :        | મ<br>ઘ<br>જ                            |
|                | 56 343.55 66                   | त्रयार्ष          | :              | :             | •                                        |          | ,,<br>44                               |
|                | स् ६३३ %                       | सत्यवत-(त्रिशंकु) | विविश          | हुई हुई       | :                                        | :        | 430 %                                  |
|                | 33 3,603 33                    | इस्थिन्           | :              | :             | हषद्रध                                   | :        | 202                                    |
|                | 3,464 m                        | रोहित             | :              | :             | H<br>Carlo                               | :        | *<br>*<br>*<br>*                       |

| कलि-पूर्व      | व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2           | £           | ٤                | t          | *        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------|
| - <b>क</b>     | \dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\dol_{\and\iny}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} \endrettriententum}}}  to 1. \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | مر<br>م     | جم<br>19    | 87<br>87         | ,nr<br>,nr | m<br>9   |
| কর্থ           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :           | :           | :                | ÷          | :        |
| श्चंग          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :           | :           | भन्द्र<br>भन्द्र | :          | :        |
| विदेह          | ह्यंश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :           | :           | म                | :          | :        |
| वेशाली         | खनिनेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :           | :           | करन्यम           | अवीत्तिन   | मध्य     |
| श्चयोध्या      | हरित चंचु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विजय        | হচক         | শুক              | माह        | :        |
| ंबुष्ड-पूर्व   | खुष्ट-पूर्व ३,५४७ वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 R.9 E 33 | 3, 3,889 3, | 33 454 33        | 3, 4, 44 y | 3,806 3, |
| क्रम<br>संस्था | )o<br>m'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | k<br>m      | æ<br>æ      | 9<br>m           | mr<br>U    | u,<br>en |

# युग का आरंभ त्रेता

| म् <sub>स</sub> स्टब्स्<br>इंड्र | ন্ত্ৰ ক্ৰম             | <b>भ</b> योध्या | वैशाली                | विदेह     | ऋंग             | कर्व | कति-पूर्व  |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|------|------------|
| 0 %                              | खुष्ट-पूर्व ३,३७६ वर्ष | सगर             | नरिष्यन्त             | प्रतिन्धक | बाती            | :    | रेउटवर     |
| 5<br>>>                          | सुनुसर् भ              | श्चमंजस         | दम                    | :         | :               | :    | 340        |
| 2,5                              | त्रुक्तः ।             | अंधु मन्त       | :                     | :         | ਜ਼<br><b>ਸ਼</b> | :    | 428        |
| mr<br>>o                         | ३३ वृश्वस् ॥           | दिलीप प्रथम     | राष्ट्रवद्धं न        | कीतिरथ    | :               | ÷    | ×<br>•     |
| <b>%</b> %                       | , भुरहर,               | भगीरथ           | सुधृति                | :         | ;               | ÷    | о-<br>О-   |
| >d<br>>e                         | 3,236 ,                | প্র             | नर                    | :         | :               | :    | 9 3 8      |
| س                                | ,, 3,299 .,            | क्षामाग         | केवल                  | देनमीढ    | द्धिवाह्न       | :    | 990        |
| ?<br>%                           | स् इत्य                | श्रम्बरीष       | बन्धुमत               | :         | ;               | :    | u<br>v     |
| ע<br>א                           | 3,944 33               | सिधुद्रीय       | बेगवन्त               | :         | :               | :    | %<br>**    |
| <b>60</b>                        | 3,986 ,,               | श्चरीनाय        | ন<br>( জা             | बिब्द     | :               | :    | 8          |
| o<br>#                           | ), 3,0ER 33            | ऋतुपर्ध         | :                     | :         | दिविरध          | :    | कलिखंबत् २ |
| ج<br>م                           | " 579°E "              | सर्काम          | तृस्मिन्दु            | :         | :               | :    | e<br>m     |
| <u>ئ</u> ر<br>ج                  | ३,०४३ ,,               | सुदास           | विश्ववस्              | महाधृति   | धर्मश्य         | :    | بر<br>بر   |
| 24<br>107                        | 3,094,                 | कल्माष्पाद      | विशाल                 | :         | :               | :    | y<br>V     |
| >><br>**                         |                        | अश्मक           | है म<br>इस्<br>वन्द्र | :         | :               | :    | कलिसं ११४  |

|                 |             |                        |      |                  |            |             |         | -   |                                                |
|-----------------|-------------|------------------------|------|------------------|------------|-------------|---------|-----|------------------------------------------------|
| क्रम.<br>संख्या | ₩.          | खेष्ट-पूच              |      | श्चयोध्या        | वैशाली     | विदेह       | त्रंग   | কহৰ | कलि-धैवत्                                      |
| 3d<br>3d        | खुष्ट-पूर्व | लुष्ट-पूर्व २,६५६ वर्ष | वर्ष | <b>মূ</b> লক     | स्य विष्   | कीतिरथ      | :       | :   | <b>१४</b> १                                    |
| <b>3</b> 4      | •           | 2,839                  | č    | शतरथ             | धुम्रारव   | :           | चित्रश  | :   | 9.5                                            |
| 9<br>*          |             | 3,803                  | •    | ऐडविह            | संजय       | :           | :       | :   | ه<br>م                                         |
| ជ               |             | 3,6 64                 | £    | विश्वसह          | सहदेव      | महारोमन्    | :       | :   | <b>8.</b><br>8.                                |
| स               | •           | , s<br>m<br>s          | *    | दिलीप (बट् बांग) | क्रपाश्व   | :           | सत्यर्थ | ;   | <b>9</b> % & & & & & & & & & & & & & & & & & & |
| m,              | **          | 2,59€                  | ,    | दीर्घंबाहु       | :          | स्वर्धारोमन | •       | :   | بر<br>13                                       |
| ф.<br>С         | 99          | 2,689                  | 2    | Œ                | सोमदत्त    | :           | :       | :   | 330                                            |
| 4               |             | 3,663                  | ,,   | াচ<br>ক          | अनमें अय   | हत्वरोमन    | :       | :   | es.                                            |
| φ.<br>W.        | •           | 3,434                  | 61   | दशरथ             | प्रमृति    | सीरध्यज     | लोमपाद  | :   | 84<br>82<br>82                                 |
| >><br>•         |             | 300%                   | 2    | राम              | ( बमाप्त ) | भानुमन्त    | :       | :   | )o<br>ed<br>en                                 |
|                 |             |                        |      | _                | _          |             | -       |     | _                                              |

# द्वापर युग का भार्म

| संख्या         |            | ৰ্ছ - শুৰ্           |         | भयोध्या     | विदेह       | <u>ज्</u>   | मगद | ক্ত | कलि-पूर्व |       |
|----------------|------------|----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------|-------|
| Sł<br>W        | क्रि-तिक्र | ख्य-पूर्व २,६७६ वर्ष | এ<br>বি |             | प्रश्न म    | चतुर्ग      |     |     | ४२२ वर्ष  |       |
|                | 3          | 3,649                | *       | <b>X</b>    | मी          |             |     |     | 6 0 7.0   |       |
| 9 0            | 3          | 200                  |         | ज्ञातिथ     | ভৰনাह       |             |     |     | رد<br>الق |       |
| ر<br>ال        | 2          | 3,464                | •       | निषध        | सुनध्वज     | पृथुलाच     |     |     | ¥ 0 € 39  | 40    |
| ed<br>Ur       | :          | 3,460                | ,,      | नंत         | શરૂતિ       |             |     |     | 438 13    | विश्व |
| • • •          | 2          | 2,436                | 2       | नभाष        | अ.          | बस्त        |     |     | ४६३       |       |
| 5              | *          | 2,499                | •       | पुरांडरीक   | ऋतुभित      |             |     |     | ۲.<br>ه م |       |
| ~,             | 9.6        | 2,8 F                | 2       | द्येमधन्वन् | श्रार्धनेमि | म्बं<br>स्म |     |     |           |       |
| m²<br><b>9</b> | *          | ४,४५५                | ·       | देवानिक     | भूतायुष     |             |     |     | 35        |       |
| ~              | •          | 3,436                | 2       | स्रहीनगु    | सुपाश्व     | भद्रस       |     |     | \$ 99 W   |       |
| <br>커<br>카     | \$         | 338.5                |         | परिपात्र    | संजय        |             |     |     | 6, 4,00   | 104   |

### प्राक्त्मीयं बिहार

|               |         |                    |         |                     |                |                     |           |      | ·                                                                               |
|---------------|---------|--------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| कम-<br>संख्या | •       | खुष्ट- <b>पू</b> च |         | झयोध्या             | विदेह          | यः                  | मगद्य     | ক্তর | कलि-गूर्व                                                                       |
| 9             | के बिहे | 7 2,309            | ব<br>ঘু | चि<br>ख             | चेमारि         |                     |           |      | ७३ - वष                                                                         |
| ?             | ĸ       | 33 23 33           | · ·     | उक्ष                | श्रनेनस        | <b>बृह्</b> त्कमंन् |           |      | מאט "                                                                           |
| ឬ             | •       | 2,294              | ·       | वज्रनाभ             | मीनरथ          |                     | शहद्य     |      | 5<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 |
| w<br>9        | Š       | 3,206              | 33      | संखन                | सत्यर्थ        |                     | कुर्शाप्र |      | n 26                                                                            |
| ម             | •       | 3,349              | ,       | <b>न्युषिताश्</b> ष | <b>चितरी</b> ध | बृहद् ध             |           |      | प<br>१५                                                                         |
| បី            | *       | 3,239              | 33      | विश्वसह             | उपग्रुप्त      |                     | ऋषभ       |      |                                                                                 |
| ŭ             | æ       | 3,3.3              |         | हिरएयनाभ            | स्वागत         | बुद्सान्            | पुष्पवन्त |      | ក<br>ភូ                                                                         |
| m<br>m        | a       | 3,90%              | 3,      | पिष्य               | सुवच्          |                     |           |      | £ ₹ ,,                                                                          |
| n<br>X        | 4       | 3,980              | 2       | प्र वसंधि           | গুর            | बृहन्मनस्           | मत्यहित   |      | \$2<br>54<br>54                                                                 |
| **<br>U       | *       | 866,5              | 3,      | सुदर्शन             | स्थ्र<br>अ     |                     | सुधन्वन्  |      | हत ३                                                                            |
| m.            | ĉ       | 3,089              | 2       | म्राज्यस्           | क्र            | अयद्ध               |           |      | 4040                                                                            |
| ů<br>ů        | 86      | 3,063              | "       | शीघ                 | विजय           |                     | di<br>di  |      | *03c ,,                                                                         |

| त्रा     लुष्ट-गुर्व २,०३५ वर्ष     मर     म्हत     ह्वरप       त     , १,००७ ,, १,००७ ,, १,००७ ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, १,००० ,, | क्रम-<br>संख्या |        | লৃ্ড-পুৰ |     | श्चयोध्या        | विदेह      | अंग       | मगाभ  | कहष        | कलि-पूर्व |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|-----|------------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|
| 3, २,००७       3, १,६७६       असर्वन्त       समव       समव       समव       समव       समव       समव       समव       असर्वन्त       असर्वनिन       असर्वनिन       असर्वनिन       असर्वनिन<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n               | खेंहें | न २,०३४  | য ব | मर्              | क्र<br>त   | हर्वश     |       |            | १०६६ वर्ष |
| 3, 9,६५२ ;       ध्रसिक्ष       धाति       विश्वाक्षित         4, 9,६२३ ;       विश्वतवन्त       बहुलाश्व         5, 9,६२३ ;       वहलाश्व       बहुलाश्व         6, 9,६२३ ;       वहलाश्व       कहलाश्व         7, 9,६६५ ;       वहलाश्व       करावृण         8, 9,६६७ ;       वहलाश्व       करावृण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | w<br>U          | ç      | 3,006    |     | ม <b>น</b> ู่หูก | सुनय       |           | संभव  | बृद्धशभेन  | 9088      |
| , १,६५२ ,, विश्वतित वहुलास्व वहुलास्व ,, १,५२३ ,, वहुल्लास्व कहुलास्व ,, १,५६५ ,, वहुल्लास् कर्मी वहुल्लास्व कर्मी ,, १,५६७ ,, वहुल्लास् कर्मी वहुल्लास्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0<br>W          |        | 9,868    |     | सुसन्धि          | बीतहर्य    |           |       |            | 9933 "    |
| , १,६२३ ,, विश्वतवन्त बहुतास्व<br>,, १,६६५ ,, बहुद्धत कर्मा<br>,, १,६६७ ,, बहुत्वय हुष्येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o-<br>w         | 2      | 9,843    | r.  | श्चमष            | धृति       | विश्वजित  |       | दन्तवक्त्र | 9940 33   |
| ,, ९,८६५ ), बहुत्त्वत क्रां<br>,, ९,८६७ ,, बहुत्त्वय क्रांत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6</b>        | *      | 5,8,3    | ,,  | विश्वतवन्त       | बहुत्तार्य |           |       |            | 1968      |
| , १,८६७ , बुद्दत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . m             | 2      | 9,484    | 4.6 | मृहद्वत          | कृतवृत्    | ৰ<br>স্থ  | सहदेव |            | 9308      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90<br>ul        | *      | 9,560    | *   | मृह्ताय          |            | श्रप्रदेन |       |            | १९३४ %    |

# परिशिष्ट—घ

### मगध-राजवंश की तालिका

# बाहेद्रथ वंश

| संख्या             | राजनाम                                  | <b>भुक्त</b> -वर्ष     | किंत-संवस्                  |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>૧</b><br>૨      | सोमाधि }<br>मार्जारि }                  | ሄሮ                     | १२३४—१२६२                   |
| ર<br>૪             | श्रुतश्रवा }<br>श्र्यप्रतीपी }          | ६०                     | १२६२१३४२                    |
| X                  | श्रयुतायु                               | ३६                     | 9 ३५ <b>२</b> 9 ३८८         |
| Ę                  | निरमित्र <b>}</b><br>शर्ममित्र <b>}</b> | ४०                     | १३८८ -१४२८                  |
| 5                  | सुरत्त या सुत्तत्र                      | <i>X</i> ≈             | १४२=१४=६                    |
| 3                  | <b>बृहत्कर्मा</b>                       | २३                     | १४८६१४०६                    |
| 90                 | सेनाजित्                                | પૂ૰                    | 9206-9226                   |
| 99<br>93           | शत्रुंजय<br>महाबल या रिपुंजय प्रथम      | ¥0                     | ૧૫૫૬—૧૫૬૬                   |
| 93                 | विभु                                    | र्ष                    | १४६६—१६२७                   |
| 98                 | शुचि                                    | ६४                     | १६२७ — १६६१                 |
| 3 %                | चेम                                     | <b>२</b> =             | 9489-7098                   |
| 9 ६<br>9 ७         | जेमक<br>श्रगुत्रन }                     | ÉR                     | १७१६—१७८३                   |
| 95                 | सुनेत्र                                 | ЗХ                     | १७८३ — १८१८                 |
| १ ह<br>२०          | निवृत्ति <b>)</b><br>एमन्               | x⊏                     | 9= <b>9</b> =—9=0 <b>\$</b> |
| <b>२</b> १<br>२२   | त्रिनेत्र <b>}</b><br>सुश्रम <b>}</b>   | ₹≂                     | १८७६—१६१४                   |
| २३                 | यु मत्से <b>न</b>                       | ४८                     | 9838-9863                   |
| ર૪<br><b>ર</b> પ્ર | महीनेत्र<br>सुमित                       | <b>₹</b> ₹             | १६६२ <b>—१६६</b> ४          |
| <b>२६</b><br>२७    | सुचल<br>शत्रु जय द्वितीय }              | ३२                     | 9882-3030                   |
| २८                 | सुनीत                                   | 80                     | <b>२०२७—-२०६</b> ७          |
| २ <i>६</i><br>३०   | सत्यजित् }<br>सर्वेजित् }               | <b>द ३</b>             | २०६७ — २१५०                 |
| ३१                 | विश्वजित्                               | ३४                     | २१४० <b>-</b> २१८४          |
| <b>३२</b>          | रिपुंजय द्वितीय                         | ¥0                     | २१८४ २२३५                   |
|                    |                                         | ं कुल १,००१ वर्ष; क० स | ं १२३४ से २३३५ तक           |

### प्रद्योतवंश

| संख्या | राजनाम      | <b>भुक्त-वर्षं</b>        | किब-संवत्                    |
|--------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| ٩.     | प्रद्योत    | २३                        | २२ <b>३</b> ४ <b>२२</b> ४≂   |
| ₹.     | <b>पालक</b> | <b>२</b> ४                | २२ <u>४</u> ५— <b>२२</b> ६२  |
| ₹.     | विशाखयुप    | X o                       | २ <b>२</b> ८२ <b>— १</b> ३३२ |
| ٧,     | सूर्यक      | २१                        | २३३२—२३५३                    |
| У.     | नन्दिवद्ध न | ٥ -                       | २३४३—२३७३                    |
|        |             | कुत १३८ वर्ष, क∙ सं० २२३। | ८ से क० सं० २३७३ त           |

| शंशनाग | वश |
|--------|----|
|        | •  |

| १. शिशुनाग                    | 80  | २३७३—-२४१३                                                    |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| २. काकवर्ण                    | २६  | २४१३— २४३६                                                    |
| ३. जेमधर्मन्                  | २०  | २४३६—२४५६                                                     |
| ४. चेमवित्                    | 80  | २४५६ २४६६                                                     |
| <ol> <li>विम्बिशार</li> </ol> | ¥9  | २४६ <b>६</b> २५५०                                             |
| ६. श्रजातशत्रु                | ३२  | २ <b>५५०—</b> ₹५ <b>८</b> २                                   |
| ७. दर्शक                      | ЯХ  | <b>२</b> ४=२—२६१७                                             |
| ६. उदयिन्                     | 9 ६ | २६१७—-२६३३                                                    |
| <b>६. श्रनिरुद्ध</b>          | £   | <b>२६३३—</b> २६४२                                             |
| १०. मुगड                      | ς.  | २६४२—२६५०                                                     |
| ९१, नरिइवद्ध <sup>९</sup> न   | ४२  | <b>२</b> ६४० <del>-                                    </del> |
| १२. महानन्दी                  | ४३  | २६६२—२७३५                                                     |
|                               |     |                                                               |

कुल ३६२ वर्ष क० सं० २३७३ से क० सं० २७३५ तक

### नन्दवंश

| १. महापद्म      | २८           |        | २७      | <b>३</b> ५—२७६३ |
|-----------------|--------------|--------|---------|-----------------|
| २-६ सुक्तत्यादि | १२           |        | २७      | ६३— २७७४        |
|                 | कुल ४० वर्ष, | क• सं० | २३७३ से | २७७५ तक         |

इस प्रकार बाईदथवंश के ३२, प्रयोत वंश के पाँच, शैशुनागवंश के १२ ख्रौर नन्दवंश के नवकुल ४६ राजाओं का काल १४४१ वर्ष होता है और प्रतिराज मध्यमान २६ ६ वर्ष होता है।

५. यदि महाभारत युद्ध को इस किल-पूर्व १६ वर्ष माने तो इसें इन राजाओं की वंश-ताबिका विभिन्न प्रकार से तैयार करनी होगी। इस विस्तार के लिए 'भगध-राजवंश' देखें, साहित्य, पटना, ६१६ पृष्ठ ४६ त्रिवेद खिखित ।

### परिशिष्ट—ङ

### पुरागामुद्रा

पुराणमुदाएँ हिमाचल से कन्या कुमारी तक तथा गंगा के मुहाने से लेकर िस्तान तक मिलती हैं। श्रें श्रें जी में इन्हें पश्चमार्क बोलते हैं; क्यों कि इनपर ठप्पा लगता था। ये पुराण-मुदाएँ ही भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रचलित मुदाएँ थीं, इस विषय में सभी विद्वान एकमत हैं तथा यह पद्धित पूर्ण भारतीय थो। इन मुदाश्रों पर किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा है। बौद्ध जातकों में भी इन्हें पुराण कह कर निर्देश किया गया है। इससे सिद्ध है कि भगवान बुद्ध के काल के पूर्व भी इनका प्रचलन था। चम्पारन जिले के लौरिया नन्दनगढ़ तथा कोयम्बद्धर के पाएडकुरूलीश की खुदाई से भी ये पुराणमुदाएँ मिली हैं जिनसे स्पस्ट है, कि भारतवर्ष में इनका प्रचलन बहुत प्राचीन काल से चला श्रा रहा है। सर श्रलेकजेंडर किनगहम् के मत में ये खुष्ट-पूर्व १००० वर्ष से प्रचलित होंगे।

पुराण-मुद्राश्रों पर श्रंकित चिह्नों के अध्ययन से यह तथ्य निकला है कि ये चिह्न मोहन-जो-दानों की प्राप्त मुद्राश्रों की चिह्नों से बहुत-मिलती जुलती हैं। दोनों में बहुत समता है। संभव है सिन्धु-सभ्यता श्रीर रीष्य पुराण मुद्राश्रों के काल में कुछ विशंष संबन्य जुर जाय।

### चिह्न

सभी प्राङ्मीर्य पुराणों पर दो चिह श्रवस्य पाये जाते हैं—(क) तीन छत्रों का चिह एक इत के चारों श्रोर तथा (ख) सूर्य का। इन दोनों चिहों के सिवा घट तथा पर कोण या पड़ारचक भी पाये जाते हैं। इस प्रकार ये चार चिह छत्र, सूर्य, घट श्रीर पर्कोण प्रायेण सभी पुराणों पर श्रवस्य मिलते हैं। इनके सिवा एक पंचम चिह भी श्रवस्य मिलता है जो भिन्न प्रकार की विभिन्न मुद्राश्रों पर विभिन्न प्रकार का होता है। इन मुद्राश्रों के पट पर चिह रहता है या एक से लेकर १६ विभिन्न चिह होते हैं।

ये चित्त भाग पर पाँचों चिन्ह बहुत ही सीन्दर्य के साथ रचित-खचित हैं। इनका कोई धार्मिक रहत्य प्रतीत नहीं होता । ये चिह्न प्रादेश पशु और वनस्पति-जगत् के हैं जिनका अभिप्राय हम अभी तक नहीं समक सके हैं।

जर्नद्ध बिहार-उदीसा रिसर्च सोसायटी, १६१६ ए० १६-७२ तथा ४६६-६४ वास्स का बेख।

२. ऐ सियंट इंगिडया ए० ४३।

वनंत पशियाटिक सोसायटी भाफ बंगाल, न्यूमिसमैटिक परिशिष्ट संख्या ४४
 पृ० १-५६।

४. जान श्रक्षेन का प्राचीन भारत की सुद्रा सूची, जन्दन, ११३६ मूमिका पृ• २१-२२।

प्रष्ठ-भाग के विह्न पुरोताग की अपेदा बहुत छोटे हैं तथा प्रायेण जो विह्न प्रष्ठ पर हैं, वे पुरो-भाग पर नहीं पाये जाते श्रीर पुरोभाग के चिढ पृष्ठ-भाग पर नहीं मि तते। सबये श्रारवर्ष की बात यह है कि वाँदी की इन पुराणमुदाश्रों पर प्रसिद्ध भारतीय विद-स्वस्तिक. त्रिशुल, नन्दिपद नहीं मिलते।

चिह्न का तात्पर्य

पहले लोग समभाते थे कि ये चिह किसी बनिये द्वारा मारे गये मनमानी उपी मात्र हैं। बारस नियत चिंहों के विषय में सुकाब रखता है कि एक चिंह राज्य (स्टेट ) का है, एक शासन कत्ती राजा का, एक चिढ उस स्थान का जहाँ मुद्रा तैयार हुई, तथा एक चिढ अधिष्ठातृ देव का है। विभिन्न प्रकार का पंचम चिह्न संभवतः संघ का श्रंक है, जिसे संघाध्यन्त श्रपने जेत्र में, प्रसार के समय, भंसार ( चुंगी ) के रूप में रुखे वतून करने के लिए, तथा इनकीशुद्धता के फ तस्वरूप श्रपने व्यवहार में लाता था। पृष्ठ-भाग के चित्र धानियमित भते ही ज्ञात हों: किन्त यह श्रामास होता है कि ये पृष्ठ-चिह्न यथासमय सुदाविपतियों के विभिन्न चिह्नों के ठोसपन श्रीर प्रचलन के प्रमाण हैं।

पाणिनि के अनुसार संघों के ब्रंक और लक्षण प्रकट करने के लिए अन् , यन , इन् में श्चन्त होनेवाली सँज्ञात्रों में श्चन् प्रत्यय लगना है।

काशी स्वाद जायववात के मत में ये लच्च ए संस्कृत साहित्य के लांच्छन हैं। कौडल्य का 'राजां हु' शासक का वैयक्षिक लांच्छन या राजचिंह ही है। जिस प्रकार प्रत्येक संय का अपना श्रलग लांछन था, उसी प्रकार संघ के प्रमुख का भी श्रपने शासन-कात का विशेष लांछन था जो प्रमुख के बदलने के साथ बदला करता था। सम्भवतः यही कारण है कि इन पुराण-मदाश्ची पर इतने विभिन्न चिढ मिलते हैं। हो सकता है कि पंचचिढ मौर्यकालीन मेगास्थनीज कथित पांच बोर्ड (परिषदों ) के योतक-चिह्न हों। क्या १६ चिह्न जो प्रष्ठ पर मिलते हैं, बोडश महाजन पद के विभिन्न चिह्न हो सकते हैं ?

चिह्न-लिपि शब्दकरपदुम पांच प्रकार की निषियों का उल्लोब करता है—मुद्रा (रहस्यमव), शिल्प ( न्यापार के लिए यथा महाजनी ), जेलनी संभव ( सुन्दर लेल ) , गुरक्क ( शीघलिपि ) या अंकेतिलिपि ) तथा घुए ( जो पढ़ा न जाय )। तंत्र प्रन्थों के श्रनेक वीज मंत्रों को यदि श्रंकित किया जाय तो वे प्राचीन पुरागमुदाओं की लिशि से मिलते दिखते हैं। साथ ही इन मुद्राओं के चित्र सिन्धु-सभ्यता की प्राप्त मुद्रा के चित्रों से भी हुबहू मिलते हैं। सिन्धु - सभ्यता का काल लोग कलियुग के शरंभ काल में खुष्ट-पूर्व २००० वर्ष मानते हैं। वारस के मत में अब पराणों का चिह्न प्राचीन ब्राह्मा अन्तर 'ग' से मिलना है तमा कुत्र ब्राह्मी अन्तर 'त' से। जहाँ सर्य श्रीर चन्द्र का संयोग है, वे बाह्मी श्रज्ञर 'म' स भी मिलते हैं।

### चिह्नों की व्याख्या

सूर्य-चित्र के प्रायेण बारह किरणें हैं जो संभवतः द्वादशादिस्य की बोधक हैं। कहीं कहाँ सो नह किरयों भी हैं जो सुर्थ के पोडश कलाओं की बोतक कही जा सकती हैं। संभव है, प्रस्थ चिह परम्रहा का श्रीर इसके श्रान्दर का विन्दु शिव का बोतक हो। विन्दु पूत्र के भीतर है श्रीर

<sup>1.</sup> सङ्घाङ्कवायोग्वम्यात्रियामण् - पाणिनि ४-३-१२ ।

. यत्त के चारों क्योर किरण के चिढ है जो कोटिचन्द्र प्रदीपक सिद्ध करते हैं श्रीर सूर्य का साम्रात. इप हैं। सूर्य पराकम का द्योतक है।

सपत्र घर प्रायेण स्पष्टतः सभी पुराणमुदाश्रों पर पाया जाता है। बिना मुख के एक चौकोर घर के उत्तर छः विन्दु पाये जाते हैं। वाल्स इसे गोमुख समभता है; किन्तु गोमुख के समान यह उत्तर की श्रोर पतला श्रोर नीचे की श्रोर मोटा नहीं है। श्रिपतु इसमें दो प्रमुख कान नहीं हैं—यदापि दो श्रोंख, दो नाक श्रोर दो कान के छः विन्दु हैं। यह तंत्रों का विन्दुमण्डल हो सकता है। विन्दुमण्डल श्रनन्त सनातन सुख-शांति का प्रतीक है।

दो समित्रकोण एक दूसरे के साथ इस प्रकार श्रंकित पाये जाते हैं, जिन्हें पट्कोण कहते हैं। इसका प्रचार आजकल भी है और इसकी पूजा की जाती है। यह चिह्न प्राचीन कीट देश में भी मिलता है। आजकल भी तिब्बत और नेपाल की मुदाओं पर यह चिह्न पाया जाता है। प्ररोभाग के विभिन्न चिह्न संभवत: मुदा के प्रसार की तिथि के सूचक हैं। ६० वर्षों का सहस्पित चक आजकल भी प्रचलित है। प्रयेक वर्ष का विभिन्न नाम है। ये पांच वर्ष के १२ युग ६० वर्ष पूरा कर देते हैं। ६० वर्ष के वर्षचक का प्रयोग अब भी चीन और तिब्बत में होता है। पांच वर्षों का सम्बन्ध पश्चतत्त्व (जिति, जन, पावक, गगन, सनीर) में प्रतीत होता है।

चौंदी के इन पुराणमुदाश्रों पर पशुश्रों में हाथी का चिह्न प्रायेण मिलता है। खप का चिन्ह कम मिलता है। माला पहने हुए गोमुख भी मिलता है। गोरखपुर से प्राप्त पुराणमुदाश्रों के भएडार में बिह्न का भी चिह्न मिलता है। इनके सिवा नाग, श्रंड, कच्छप तथा साँढ़ के चिह्न भी इन मुद्राश्रों पर मिले हैं।

श्री परमेश्वरी लाल गुप्त शिङ्मीर्थ पुराण मुद्दाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं— (क) श्रांत प्राचीन मुद्दाएँ पशुचिहों से पहचाने जाते हैं तथा (ख) साधारण प्राल्मीर्थ कालीन मुद्दाओं पर मेरपर्वत के चिह्न मिलते हैं। श्रांत प्राचीन पुराण मुद्दाएँ पतली, श्रायत में बड़ी, खत्ताकार या श्रग्रहाकार या दिभिन्न ज्यामिति के रूप हैं। इनका जेत्रफत एक इश्व के बराबर है या 'ध" × '७५" या '७' इंब है। बाद के प्राल्मीर्थ पुराण-मुद्दाएँ श्राकार में रेख।गिणत के चित्रों से श्राधक मिलती-जुलती हैं। ये प्रायः वर्गाकार या श्रायताकार है। बत्ताकार स्यात् ही हैं तथा श्रांति प्राचीन प्राल्मीर्थ मुद्दाओं की श्रपेचा मोटी हैं। इनका श्राकारप्रकार दशमलव '६' से लेकर '७५' × '४५' तथा '६' इश्व तक है।

मीर्य कालीन पुराया मुद्राओं पर विशेष चिह्न मेरु पर्वतपर चन्द्रविन्दु है। पत्रहा भगडागार की पुराया मुद्राओं पर तीन मेहराबवाला, तीसरा चिह्न हैं तथा शश-चिह्न चतुर्थ है। संभवतः গ্ৰাত্মীৰ্য শौर मौर्य काल के मध्य काल की ये चिह्न प्रकट करते हैं।

मोटे तौर पर यह कहा ा सकता है कि सामान्य पुराण-मुद्राएँ सुसिज्जित खिनत-रिन्त मुद्राओं की अपेन्ना प्राचीन हैं। कुछ लोग पहले मेर को चैत्य या स्तूप सममते थे। गोरखपुर मुद्रागार से जो मुद्राएँ मिली हैं उनमें सब पर परारचक का चिह्न है। तिब्बती परम्परा सब कल्पहुम के अनुसार शिश्चनाग को कालाशोक सिहत सात पुत्र थे। शिश्चनाग पहले सेना-पिन था। इसके निधन के बाद कालाशोक पाटिलपुत्र में राज्य करता था तथा इसके अन्य भाई

१. करेंट सायन्स, जुलाई १६४० पृ० ३१२।

रे. जर्नेल न्युमिसमैटिक सोसायटी बम्बई भाग १३, ए० १३-१६।

उपराज के रूप में अन्यत्र काम करते थे। मध्य का छत्र चिह कालाशोक का खोनक तथा शेष छत्र इसके भाइयों के प्रतीक हो सकते हैं। चमस के नीच मंत्री गंभीरशीत के शिशुनागों द्वारा पराजित होने के बाद ही ऐसा हुआ होगा। यह सुभाव डाक्टर सुविमत्त चन्द्र सरकार ने प्रस्तुत किया है।

इतिहास हमें बतलाता है कि श्रजातशत्र ने वज्जी संव से श्रपनी रक्षा के लिए गंगा के दिख्ण तट पर पाटलिपुत्र नामक एक दुर्ग बनवाया था। राजा उदयी ने श्रपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बदल दी। श्रातः गोरखपुर के सिक्के दुर्गा प्रसाद के श्रानुसार शिशुनाग वंशी राजाओं के हैं।

महाभारत के अनुसार संगय के बाईदर्थों का लांच्छन खुष था तथा शिशुनार्गों का राज चिद्व सिंह था। अप्रत: खुष चिद्वनाला किका बाईदय वंश का है। गोरखपुर के सिन्के पटना शहर में पृथ्वी के गर्त से पन्दह फीट की गहराई से एक घड़े में निकते। यह बड़ा गंगा तट के पास ही था। इन सिक्तों में प्रतिशत चाँ तो दर, ताम्बा १५ और लौह ३ हैं। ये बहुत चमकी ले, पतले आकार के हैं।

वैदिक संस्कृत साहित्य में हम प्रायः निष्क श्रीर दीनारों का उल्लेख पाते हैं; किन्तु हम ठीक नहीं कह सकते कि ये किस चीज के दोनक हैं। प्रचलित मुद्राश्रों में कार्षापण या काहापन का उल्लेख है, जो पुराण-मुद्राएँ प्रतीत होती हैं। इनका प्रचलन इतना श्रिष्ठिक था कि काहापन कहने की श्रावश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है; किन्तु जातकों में मुद्रा के लिए पुराण शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। संभवतः यह नाम, इसके प्रचलन एक जाने के बाद, तत्कालीन नई मुद्राश्रों से विभेद प्रकट करने के लिए प्राचीन मुद्राश्रों को पुराण नाम से पुकारने लगे। ताम्बे के कार्षाण का भी उल्लेख मिलता है। चौंदी के १, १ श्रीर १ कार्षाण होते थे श्रीर ताम्बे के श्रीर १ माषक होते थे। १६ मारो का एक कार्षाण होता था। सबसे छोटी मुद्रा कािकणी कहलाती थी। इन सभी कार्षाणणों की तौल ३२ रत्ती है। पण या घरण का मध्यमान ४२ ग्रेन है।

१. जनेंबा वि॰ झो० रि० सो० १६१६ ए० ३६।

२. बुद्धचरित ६. २ ।

इ. डाक्टर अनन्त सदाशिव अन्तेकर जिल्लित 'प्राचीन भारतीय सुद्रा का मूल और पूर्वेतिहास' जनेत स्राफ न्यूमिसमैटिक सीसायटी आफ इचिडया, बस्बई, भाग १ पृ० १ — २६।

४. गंगमाला जातक।

# प्राङ्मीर्य बिहार



कुणिक शेवासि नागो मगधानं राजा प्र• १०६



राजा श्रजातशत्रु की मूर्ति के वाम भाग पर श्रमिलेख (बिहार-श्रनुसंधान-समिति के सौजन्य से ) पृ० १०६

# प्राङ्मीय विहार



श्रजातशत्रु की मूर्त्ति [ पुरातत्त्व-विभाग के सीजन्य से ] पृ०•१०६

# प्राङ्मीर्य बिहार



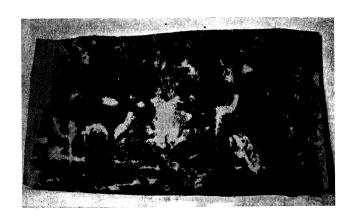

राजा आजातशत्रु की मूर्त्ति के सम्मुख भाग का आभिलेख (बिहार-श्रनुसंधान-समिति के सौजन्य से) प्रo १०६

# प्राङ्मीर्य बिहार

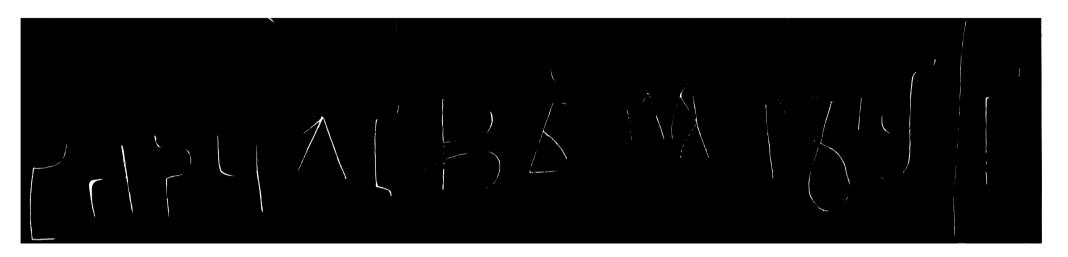

निभद प शोनि अजा शत्रु राजो (ि) सरि पृ० १०६



श्चा जातशत्रु की मूर्त्ति के दिच्चिया भाग पर श्चामिलेख (बिहार-श्चनुसंघान-समिति के सौजन्य से ) पृ० १०६

## प्राङ्मौर<sup>°</sup> बिहार



राजा उदयी (पृष्ठभाग) राजा उदयी की मूर्ति ( श्रव्रभाग ) [ पुरातस्त्रविभागे के सौजन्य से ] पुरु ११२

# **प्राङ्मीर्य विहार**



राजा नन्दिवद्व<sup>°</sup>न ( पृष्ठभाग ) नन्दिवद्व<sup>°</sup>न की मूर्त्ति ( स्रव्रमाग ) [ पुरातस्व-विभाग के सौजन्य से ] पृ० ११%

## प्राङ्मीर्य विहार



सप खते वट नंदि राजा निन्दवर्द्ध न की मूर्ति पर द्यभिलेख (बिहार-श्रवुसंधान-समिति के सौजन्य से ) पृ० ११३

## प्राङ्मीर्य बिहार



राजा उदयी की मूर्ति पर श्रमिलेख का चित्र [पुरातत्त्व-विभाग के सौजन्य से ] पृ८ ११⊏°

# श्राङ्गीर्य निदार



मगे श्वचो छोनीधीशे यना श्वच ( उदबी ) दी मूर्ति पर श्वमिलेल [ पुरा<del>तरव वि</del>माम के सौकन से ] ए० ११८

## प्राड्मीर्य बिहार



१. इत्र च मर, २. मूर्य, ३. घट के ऊपर छः बिन्दु (रंभवत: धनराशि या मेरु) ४ ४०कोगा, ४. गज, ६. वृत्त, ७ वृद्धर ८. समान गेम्हस, ६. वृत्तस्वन्ध, १०. व. १४६मन ११. पड रचक, १२. सर्शप, १३. द्विकोष्ट गोपुर, १४. अष्टदत्तक्षमल, १४. ह्यलक, १६. गोमुख, १७. सुवर्षराशि, १८. राजहंस ।

## प्राङ्मीय बिहार



१६. नदी, २०. पुष्पलता, २१. सद्गड कमगडलु द्वय, २२. चार मत्स्य २३. सवेदी वृत्त, २४. गरुड या मपूर, २४. कृष्णसृग, २६. चार निद्पद, २७. ष्वज, २८. परशु, २६. चतुर्वर्ग, ३० शाखासृग, ३१. तो ( ब्राह्मी र्लाप में ), ३२ सध्वजपताका, ३३. ध्वज-दग्ड, ३४. मन्दिर या चैत्य ३४. त्रिकोण, ३६. म ( ब्राह्मी लिपि में ), ३७. ली ( ब्राह्मी लिपि में )।



```
- ६=
_,⊏७,१३६,१३६,१४०
गरस- १३६
<u>~08</u>
1--=8
मी-६४
साद बनर्जी शास्त्री-१६६
ादाशिव अलतेकर-६-
-188
पिडक —७४,१४⊏
ब्रात्य-२०,२१
राजा--
1-83
- 98,92,98,39
3-88
५१२⊏
गा-१२२
-60
4-83
1--- 822
'च-२०
र्गरि-४
दी-१३७
7-59
जया—४४
।पी—⊏६
```

तथम्म-१६३

## अनुक्रमणिका

ऋत्नार—६⊏ अ अथर्ववेद--१२,१७,१६,२१,२२,२३,४२, श्रंग (देश)--१, १७, २३, २७,३२,६६, ७१,७६,८७,१३६,१३६,१४० 48,42,13,98,92,0E, ER, 8CE, श्रथवां गिरस - १३६ १६१ ऋधिरथ—७४ श्रंग ( जैनागम )—१८० ऋधिसाम—=४ श्रंगति—६४,६४ **अनन्तनेमी—६४** श्रंगिरस--३८, १३६ श्चनन्तप्रसाद् बनर्जी शास्त्री—१६६ ऋंगिरस्तम--१३६ श्रनन्तसदाशिष श्रलतेकर—६८ ऋंगिरा—१३६; = मन्यु<del>—</del>१३६; = वंश—६१; = संवत्त<sup>°</sup>—३६,४० श्चनवद्या--१४६ श्रनाथ पिंडक --७४,१४⊏ श्रंगुत्तरनिकाय-११३ **ञ्चनादि ब्रा**त्य—२०,२१ श्रकबर—४४ श्रक्रियावाद् -१४६,१६६,१६७ श्रनाम राजा--श्रनाल्स-१२ श्रयमस---१२४ श्रनार्य---१४,१४,१६,२१ श्रद्धरंग ( दोषारोपण् )—१६१ श्रनावृष्टि-४१ ष्ठज—११२; =क−११२ श्रनिरुद्ध—७६,१०१,१११,११२,११३, **अजगृह—**२६ १२७,१२= श्रजबगढ़---२६ श्<u>र</u>नुराधा—१२२ श्रजयगढ़---२६ **थनुत्रत—६० श्र**जया—४४ ् **ଅनुष्टु**व —१३ श्रजातश - ४४,५६,४६,४०,४१,४३, **अनोमा—१**४४ ६६,६६,१०१,१०४,१०४,१०६,१०७, श्चन्तरिज्ञ—२० १०८,१०६,११०, १११, ११२, १३२, च्चन्तर्गि**रि—** ४ १३३,१४१,१४६,१६१,१६६,१८७ अन्तर्वेदी-१३७ श्रजित—१६७ श्रपचर---६१ **ब्यट्टकथा—१४१,१६३** ष्यियमा — ३८ श्रपराजया-४४ श्रप्रतीपी—⊏६ श्रतिविभूति-३= श्रविसार—१६४ · खब्युत्तधम्म—१६३

भ्रमय-४०,६४,१०४,१०४ श्रभिधम्मपिटक-१६३ श्वभिमन्यु -- ३,११६ १२१ श्वमरकोष - २ श्रमियचन्द्र गांगुली-१०६ **श्रमूत र**यस् —१३१ श्चम्बापाली - ४० १०४ श्रगन—२०; = गति—१२१,<sup>५</sup>२२ **श्रयुतायु—**≍६ श्ररावली - ३ ' श्चरिष्ट—३४; = जनक—४७,६४; = नेमी-- ६४ श्वर्क-२८; = खंड-२८ **छाजु<sup>६</sup>न---४**४,७४,=२,**=३**,११६ श्वर्य--- ७१ अहत् - १४७,१४७,१६० **अलम्बुषा** — ४१ श्रलवेरुनी--१७१ च्रलाट---६४ **थले**कजेडरकनिंगहम—१८४ अवदान कल्पलता - ३३ श्रवन्ती - ६४,६४,६६,६७,१०२,१०४, १२६,१४६ = राज प्रद्योत -- ६३ = वंश—६४, = बद्ध न-- ६५,६६ = वर्मा—६६ = सुन्दरी कथासार-१३३ ष्ठावयस्क श्रनामनन्द-- ११६ श्रवत्तंन-३० ष्पवसर्पिणी—१५० अविनाश चन्द्रहास-५३६ ष्पविरुधक-१६७ खवीचित-- १८,१६,१४० ष्मवीज्ञी--३= ष्ठावेस्ता---२२,१३६ ष्रशोक--१०६,१३३,१६१

श्रशोकाबदान - १३३ श्रश्मक - १२६,१४० श्रश्लेषा--१२२ श्चरवघोष—६४,१०१,६४० श्रश्वपति—७४ श्रश्वमित्र-१४६ श्रश्वमेध--४:,८३ श्रश्वलायन — १३६ श्रश्वसेन - १५४ अश्वनी--१२२ **अ**ष्टकुल — ४= **थ्रथम हेनरी—४**५ श्रष्टाध्यायी -- १३३ श्रसाढ़ (राजा का नाम ) १४६-श्रसुर—२⊏,३० = काल-३६ श्रक्ति (स्त्री)—=२ श्वस्थियाम- १४६ **ब्रहल्या - ६०,६**१ श्रहल्यासार-६१ ऋहियारी-६० श्रहलार---६६ श्रज्ञायवेध--१४३ श्रज्ञानवादी —१४६ आ

श्रांगिरस—३४,३४,६०,१४८ श्रांश्र—२३,७३,७६ = वंश—४ श्रांख्यात—१३३ श्रागम—१४०,१४१ श्राचारांगसूत्र—२० श्राजीवक समुदाय—१६० श्रातमबंधु—१०१ श्रादमगढ़—२६ श्रानन्द्पर—६१

श्रानव—२४ च्चापस्तम्बश्रोतसूत्र-४३,७६ श्चाविशालि— १३३ श्राबुत्त - १२६ श्रा**युर्वेद ( उपवेद )** −१४२ च्या**रएयक—७,१३**६,१४२ श्राराद-- २६,१४४ अरादकलाम--२६ श्वाराम नगर - २४ थारुणि याझवल्क्य-४७ ऋारुऐय - ६१ श्राद्वी--१२२ ष्ट्राये—४,१४,१४,६ त्रार्यक--७५,⊏७ श्रार्य कृष्ण-१६१ च्यार्यमंजुश्रीमूलकल्प—११०,१२४,६२७, १३३,१६० श्रालभिका-१४७ श्रासन्दी—२० श्रास्कन्द--१६=

#### इ

इन्याध्ययन—१४ इन्डिन — ४१ इन्डिन — १६३ इन्डुमती—६० इन्द्र—६१,७१ इन्द्रदत्त—१३३ इन्द्रस्ति—१४७,१४६ इन्द्रस्ति—१४७,१४६ इन्द्रसेना—४१ इलाविला—४१ इलाविला—४१ इलाक्डि—३४,३७,४३,४४,४४,४६,६४; = वंश—४८,६८,१२६ ईशान—१४,१८ उ

₹म—१४ डमस्रोन--१२४,१२८ डक्जियिनी—६४,१०४,१०६,१३,१६०, १३१ बद्र—२० बत्कल--१४६ **उत्तर** पांचाल—६१ **उत्तराध्ययनसूत्र—**६३ उत्तरा --११६ **इत्तरा** फाल्गुनी—१२२,१४६ **उत्तरा भाद्र**पद--१२३ **उत्तराषाढ़ा** -- १२३,१४२ स्तर्भार्पेग्गी---१ ७० उदक निगंठ-१३१ उद्न्त—७⊏ उद्न्तपुरी—१ उद्यगिरि - १३० उत्यन--- ५४,१०४,१११,१२६,१४६,१६० उद्यन्त—७⊏ उदयन्त ( पर्वत )-१३० उदयी - १०,१०१,११०,१११,११२,११३, ११४, १२४**,१२**४ **१३४,१६४,१८७** उदयीभद्दक -- ११३ उद्योभद्र-१११ खदान—{६३ **डदावसु—३**० उद्गाता- २० उदालक—६८ उदालक आरुणि-६७,१४१ खपकोषा--१३२,१३३ डपगुप्त-४४,१६१ उपचर—=१ खपत्यका--१,४ ४४ चपनिष**द्---७,**४७**,४⊏,६३,**६६,१३६,१४१, १४२

**उपमूलसूत्र**—१५०

डपरिचर चेदी—se डपवर्ष — १३२,१३३ डपसर्ग — १३३ डपांग — १४० डपांल — १६०,१६१ उञ्जई सुत्त — sa डञ्जाटक — ४३ डरवसी (डेकची) — १४६ डर्मारबीज — ३६ डच्णोष — १४,११६

**ऋ** 

ऋग्वेद — ६,११,१३,२२.२३,४६,७४,⊏१, १३०,१३१,१३६,१३४,१३६,१४०,१४१, १४२,१६⊏,१६६

ऋग्वेदकाल — ७७ ऋचिक — ३४ ऋजुपालिका — १४६ ऋषभ — ६२ ऋषभदेव – १४४ ऋषिकुंड — ६६ ऋषिगरि — २ ऋषिपत्तन — १४४ ऋषिशृंग — ७४ ऋष्यशृंग — ६६ ऋत्यशृंग — ६६

ए

एकव्रात्य—१४ २१ एकासीब**डी—३१** एडूक—६ एमन—६० एलाम—६६

एे

पेतरेयब्राह्मण्—१२,२२,२३,२७,३०,३४, १६८ ऐतरेयारण्यक - २६ ऐक — ३ % ६ ऐक वंशी — ६१ ऐक्वा कु — ६६

ओ श्रोक्काक—४३ श्रोम् —२० श्रोराँव —४,२८ श्रोरोडस —१११ श्रोल्डेनवर्ग— ७६,१६४ औ

श्रौष्ट्रिक—४ श्रौष्ट्रिकएशियाई —(भाषाशाखा)--४ क

कंग-सेंग-हुई—⊏ कंचना—१४३ कंस— □ १ कएव —१३६ कएवायन —१०७ कथामंजरी —१२८ कथासरितसागर— ५२,६४,१ -६१२६, १३२, १३३ कन्थक—१४४ कन्याकुमारी -१⊑४

किनष्क - १०६,११०,१४१,१६१ किपल — ६६,१२४ किपलवस्तु — ४२,१४२,१४४,१४७ १४= कमलकुंड — ४३ कमलाकरभट्ट — १२२ कर्राटियल — १२४ कर्या — ४३ करंघम — ३=,३६,४० करन्द — १६१

, कराल—६४,६६ करुवार—२६

कालंजर-७१ करुष—१,१२,२२,२४,२६,३१,४६,⊏१ करुषमनुवैवश्वत -- २४ करोन-७२ ककेखंड—१,२२,२७,२८,१०४ कर्करेखा---२८ कालिदास-१३४ कर्ण-१७,२८,७४,१३७,१४१ काशिराज-१०१ कर्ण-सुवर्ण --७⊏ कर्मखण्ड—२⊏ कर्मजित्—६० कलार-६४,६६, कलि—१६⊏ कलिंग -- २७,७१,७२,७३,७६,८२,१२६ कलूत – ६६ काहायन---१⊏७ कल्प-- ७२,१४२,१६६,१८० कल्पक -- १२४,१२६,१२= किमिच्छक-३६ कल्पद्रम-१६१ किराटेश्वरी—७१ कल्पसूत्र-१४६,१४१ कल्ह्या-१७१ कीथ--र२,१४२ कश्यप-- १३६ कस्सप--१४,१६६ कुं डिवर्ष — ३१ कस्सपवंशी-- ६४ कुंभघोष—१०६ काकवर्ण--१०२,१०३ कुज्ंभ—३६ काकिएाी --- १८७ कांड--१६ कुणाला— १४१ कारव--१३६ कारवायन वंश-१०७ कुन्तल - १२६ कात्यायन-१६,११२,११४, १३२, १३४, १६७ कुमारसेन—६३ कात्यायनी - ६७ क्रमारिलभट्ट-६१ कामरूप---४१ कुमुद्वती—२=,३६ कामाशोक-११३ कामाश्रम--- ४६,७२ काम्पिल्य - ३४ कुल्लुकभट्ट—४२ कामेश्वरनाथ -- ७२ कुश---४३,५१ कारुष---१२,२४,२४,२६ कुशध्वज-४८,६६ काषिया---१८७ क्शाम्ब- =१ काष्टिर्णवर्ण-१०३

काल उदायी-१५७ काल चम्पा-६४,७२ कालाशोक - १०१,१०३,११३,१६०,१८६, काशीप्रसादजायसवाल -४,११,४८,८३, =E,EX, ? ? ? ? ? ? ? ? . ? ? o, ? ? =. ११६;१८५ काशी विश्वविद्यालय—१२१ काश्यप-- ६६,१३३,१६० काश्मीर---२२,२६,१६१ काश्मीरीरामायण-६० किकिणी स्वर-१५३ कीकट—७७,७⊏,१०३ कुं डग्राम—४०,१४६,१४६ कुग्गिक—१०६,११० कुमारपाल प्रतिबोध-६४ कुरु—=१,=२,१२६ कुरुपांचाल-६७,१४१ क्रशावती -- ५३

क

कुशोतक---१७ कुशीनगर-१४६,१६० क्रशीनारा—४४,४२,४३ कुसुमपुर--११३,१३२,१६१ कुचि-18,१०४ कृत---१६⊏,१६६ कृतच्या---६६ कृतिका--१२२ कृपापीठ---५४ ऋशागौतमी-१४४ कुष्णाःवक्—३० कृष्णदेवतंत्र-१३२ कृष्ण द्वैपायन-१३६ केकय--=,२२,२६,४०,७४ केन--२४ केरल-३१ केवल-४१ केवली-१४७ केशकंबली-१६७ केशधारी अजित-१६२ कैकयो-४० कैमूर—४ कैयट-१३४ कैरमाली-४ कैवत्त -- १२८ कैवल्य-७४,१४४,१४६ कैषक -- १४३ कोकरा-२७ को एक--१०४ को शिक-७३,७४,१०४ कोदन्न--१०४ कोयम्बद्धर—१८४ कोर (जाति )-- २८ कोल-२६,३१; = भील-३० कोलाचल-४ कोलार---३१

कोलाहल ( पर्वत )—१३०,१३१ कोलिय—१०६,१५४,१६४ कोशाम्बी—७२.७४,=१,१२६,१४६, १४१,१६१

कोशी-७१ कोसल--१०२,१०४,१२६,१४७,१६० कोसलदेवी-- १०४, १०८, कौटल्य-४६,६४,१३३,१८४ कौटिल्य—३,५१.५२ कौटिल्य अर्थशास्त्र—४२ कौिएडन्य -- १४२,१४३ कौरिडन्यगोत्र-१४६ कौत्स-१३३ कौशल्या-६२ कौशिक— २४,⊏२,१४० कौशिक (जरासंध का मंत्री)—⊏३ कौशिकी — २,६६,१४० कौशितकी आरएयक - ७६ कौशितकी ब्राह्मण-६२ कौसल्य--६८ क्रव्याद--३० क्रियावादी-१४६,१६७ क्रीट--१८६

ख

खडु—६७
खरंडान्वय—⊏६
खनित्र — ३७,३८
खनिनेत्र—१८
खरवाल—२६
खरवास—२६,२६
खरिया—२८
खरोष्ठी—१०३
खर्गल—१७
खरा—४३
खारवेल—१२६

ग गंगचालुए १४६ गंभीरशील-१६७ गगगरा - ७४ गणपाठ-- २२,१४३ गणय-१६७ गणराज्य - ४६,४८,४२,४३ गन्धर्ववेद-१४२ गय-=१,१३०,१३१ गय श्रात्रेय-१३१ गयप्लात---१३१ गयामाहात्म्य-१३० गयासुर--१३१ गया शीर्ष-१४६.१६१ गयासीस-१६१ गरगिर-१३,१४ गहड़ ( पुरास )--- ४४,८६,६० गर्गसंहिता-१११ गर्ग-१७१ गर्दभिल्ल--१४⊏ गवुत-७८ गहपति - ४ गांधार—७६ गाथा-१६३ गार्गी---६७ गार्ग्य-१३३ गाईस्थ्य-१४ गालव--१३३ गिरि (की)------गिरियक - ४,८२ गिरिष्रज-२,५१,,६२,१०२ गिलगिट-१०४ गीलांगुल-----गुण-६४ गुएड—२६

गुरुड्क—१८४

गुप्तवंश – ६६ ग्रपा-४ गुरुदासपुर-१३० गुरुपादगिरि-४ गुलेल—१४,१६ गृत्समद्—१३६ गृहकूट—७७,⊏२ गेगर-१०१ गेच्य--१६३ गोपथ ब्राह्मण-२३ गोपा-१४३ गोपाल-४६,४०,८७,६४,१०४ गोपाल बालक-ध्र गोमुख--१८६ गोरखगिरि---४ गोल्डस्ट्रकर-१३३ गोविन्द-४२ गोविशांक--१२८ गोशालमंक्खली-१६६ गोष्टपहिल-१४६ गौड़—६६ गौतमतीर्थ--१३२ गौरो-३= गौरीशंकर हीराचन्द्र श्रोमा-१०६ श्रामणी-१४६ मामिक--१०६ श्रिषसीन-४,१३७ घंटा शब्द-१४३ वर्घर-१३, घुग्--१८४ घोरचत्त्रस-३० च चक्रवर्मा--१३३

चक्रायग्- ६७

चगड—६४,१६० चरड प्रज्ञोत-ध्र चरड प्रद्योत—६६,१०४,१३४;१४६ चरड प्रद्योत महासेन---६३ चतुष्पद व्याख्या-१३३ चन्द्नबाला--७४ चन्दना--१४७;१४६ चन्द्रगुप्त-११,४२,११७,११६,१२८,१२६, **१४७,**१४८,**१**७१ चन्द्रबाला--१४६ चन्द्रमणि- ३ चन्द्रयश-६३ चन्द्रवंश-१२० चन्द्रावती-७४ चमस-११३,१६०,१८७ चम्प-७२,७४ चम्पा--३२,४४,६६,७१,७२,७३,७४,७४. \$\$\$,\$\$**\$**,\$\$**\$**,\$\$**\$**,\$\$£,\$\$£ चम्पानगर--७२ चम्ब--७२ चरणाद्रि - ७७ चरित्रवन-४६ चाणक्य-६२,१२६; = श्रथंशास्त्र—२६ चातुर्याम-१४० चान्द्रायण-७६,१४४ चाम्पेय-ः २ चारण-६ चारुकर्ण – ४० चार्वाकमत-१६७ चित्ररथ - ६६,७१ चित्रसेन—५३ चित्रा-१२२ चित्रांगदा—⊏२ चिन्तामणिविनायक वैद्य - १४० चीवर--- १४४ चुटिया—४

चुगड- १०४ चुगडी—१०४ चुल्लवग्ग--१६०,१६२ चूड़ा—२६ चूड़ामणि—१३२ चूर्गिका --१४१ चूलिकोपनिषद्-१३ चेच -- =१ चेटक — ४४,४६,७४,१४६,१४६; = राज--१०४ चेटी-=१ चेदी—२४,२४,४०,८१,८२ चेवोपरिचर - ८१ चेन-पो---७३ चेमीम-७३ चेर-२२,२६ चेरपाद-१२,२६ चेल्लना--४६,१०४,१०४,१०६,१४६ चैघ उपरिचरवसु—६१ चैलवंश-३१ चोल-३१ इठ

छन्द-४८,१३४,१४२ छन्दक-१४४,१४४ छन्द:शास-१३३ छुटिया-४ छुटिया नागपुर-३ छुट्राजवंश-४ छुएट-४ छाटानागपुर-३,४,११,२२,२७,२८,३२

छेदसूत्र—१४०,१४१

ज

जंभिग्राम—१४६ जगदीशचन्द्रघोष—७८ जगवन—६८

डायोनिसियस-११६.१५० जनक -- ४४,४६,४७,६०,६२,६४६६,६६ जनमेजय—६,३२,६८,१४० डिंभक—=३.११३ डुमराँव-४६ जमालि - १४६ ढाका विश्वविद्यालय—६८ जम्बू---१४६ जय-६ त जयत्सेन--३ तंत्र—७१ जयद्रथ-- ७४ तथागत—=,१५६ जयवार (जाति )—४ तपसा--१२८ जयसेन - ६४,१०४ तवाकत-ए-नासिरी--१ जरत्कार-६० तमिल-४,१२८ तत्त्रशिला-- ६,६४,१०६,११४,१३२ जरा - =२ जरासंध—२४,३१,७८,८२,८३,१२१ तांत्रिकी - १३४ जलालाबाद -१०२ ताटका---२४,४६, जहानारा--१०७ ताएड्य ब्राह्मण -१३ जातक— ८,१०,४६,४६,४७,६२,६३,७२, तातबूरी - २६ **=१,१६३,१=**७ तातहर-२६ जायसवाल--४४,८४,८४,८५,८६,८७ ८८,६० तारकायन-२४ £=, 800, 803, 80E, 880, 88=, 820, 822 तारातंत्र—७० १२४,१२६,१२७,१२८,१२६ तारानाथ - १०३,११०,११३,११४,१२७ ज्याहोडू-१४,१६ तितिच्च —२४,७३ जिन—१४४,१४७ तिब्बत-चीनी (भाषाशाखा )--४ जिनचन्द्र --१४६ तिरहुत-४४,४४ तिरासी पिंडो-3१ जीवक---१०६,१३६ जेतवन--१४⊏ तिलक-- १३४ जे० बी० बायटन-१६६ तिस्सगुन्त -१४६ तीर्थङ्कर-४,१४४,१४६,१४८ ज्येष्ठा--१२२.१४६ जैनशास्त्र—८१ तीरभुक्ति-५५ जैनागम -- १४१ तुरकुरि – ११४ जैमनीय ब्राह्मण-६१ तुरकुडि -- ११४ ज्योतिर्देश - १४२ तुर्बसु—३१,३८,४० तुलकुचि – ११४  $\mathcal{H}$ मल्ल-४३ तुल्लू—४ तृणविन्दु <del>--</del> ४१,४४ मार—२७ मारखण्ड -- २२,२७,३२ तेनहा--२६ तेलगू - ४ तैत्तिरीय ब्राह्मण-७६,१६८ इाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार – ६६, त्रैत्तिरीय भाष्य – १३३ ११७,१८७

तैत्तरीय यजुर्वेद —६७
तैत्तरीय संहिता —१६८
तैरभुक्ति — ४४
त्रयी —२१
त्रपुष —१४६
त्रिगुण —२१
त्रितय—१६
त्रिनेत्र —६०
त्रिपथगा —४६
त्रिपटक —१४८,१६२,१६३
त्रिणुंड—१६
त्रिलोकसार—१४७,१४८
त्रिशला—४४,१४६
त्रिशला—४४,१४६

थ

थूगा—१४१ थेर—१४७,१६० थेरवादी—१६०

द

द्गडकवन-३ दर्ग्डो—१६७ दिधवाहन--७४,७,५१४६ दध्र-२६ दन्तपुर-४४ दन्तवक्र---२४ दम-४०,४१ दम्भपुत्री - ३६ दयानन्द---६१,१३६ दरियापंथ-१६४ दुर्शक-६६,११०,१११,१६६ दशरथ-३४,६०,६६,७४ दशविषयासत्ता--दशार्ग-४०,८३ द्स्यु—३० द्श्वप्रजापति--१४

दागडक्य---६४ दामोदर (द्वितीय)---दारावयुस--४३ दाचायगा--१३४ दाचिणात्य--२४ दाची-१३३ दिगम्बर---१४४,१४७,१४८,१४६,१४१ दिनार--- १२८,१८० दिलीप - ८० दिवोदास-११,६१,६६ दिव्यमास-१२२ दिव्य वर्ष---१२२ दिव्यावदान-११३,११४,१२७ दिशम्पति-४४ दिष्ट -- ३४ दीघनिकाय - १६७ दीनानाथ शास्त्री चुलैट-१३६ दीनेशचन्द्र सरकार-१०३ दीपवंश--१०२,११०,११३,१६० दीपिका - १४१ दीर्घचारायण-१४ दीर्घतमस--२७,७३,७४, १४०,१६⊏ दीर्घभागक- १४४ दीर्घायु — ६४ दुर्गाप्रसाद—१८७ दुर्योधन--७४ दुष्यन्त-- ७३,७४ दृढवर्मन-- ५४ दृष्टिवाद---१५० देवदत्त-- १०६,१०७,१४८,१६१ देवदत्तरामकृष्ण भंडारकर—४०,६४, १०२ देवदह - १४२

देवदीन-३०

देवनन्दा--१४६

देवरात-६८,६६

देवलस्पृति-७६

| <b>अनुकमा</b>                   | यका                                    | 144  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------|
| देवत्रात्य१४                    | = द्वीतीय—११८,१२८                      |      |
| देवसेन१४६                       | = तृतीय—११८,१२८                        |      |
| देवानुप्रिय—१०६                 | = चतुर्थ <b>—</b> ११८,१२⊏              |      |
| देवापि—===                      | = पंचम—११८                             |      |
| द्रविड़ ( मानवशाखा ) –४,४३      | = <b>ब</b> छ <b></b> ११⊏               |      |
| द्रविड़ ( भाषाशाखा '—४,४        | = वंश —६२,११६,१२७,१⊏३                  |      |
| द्रोण—=३                        | नन्द्मान १२⊏                           |      |
| द्रौपदी—२४,⊏२                   | नन्दलाल दे—२,७१                        |      |
| द्विज—१४,३४                     | नन्दिन <del>ी –</del> ३७               |      |
| द्विजाति —१४                    | नन्दिपद्—१⊏४                           |      |
| AT.                             | नन्दिवद्ध <sup>°</sup> न६८, १०३,  ११२, | ११३, |
| <b>ध</b>                        | ११६,१२६,१२७,१४६,१४६                    |      |
| धनंजय — १०६                     | नन्दिसेन —१०४,१०६,१२०                  |      |
| धननन्द—१२८                      | नन्दी११३,११४                           |      |
| धनपाल —१४६                      | नमो—६३                                 |      |
| धनिष्ठा१२३                      | नमीप्र <del>व्रज्या—</del> ६३          |      |
| धनुखा—६०                        | नमोसाप्प—४६                            |      |
| धनुर्वेद—११३                    | नर—४१                                  |      |
| धम्मपद —६२,१४०                  | नरिष्यन्त४०,४१                         |      |
| धम्मपदटीका —१०८,१६ <b>६</b>     | नरेन्द्रनाथ घोष—१८                     |      |
| धम्म-पिटक <del></del> १६०       | नरोत्तम—=०                             |      |
| धर् <b>ण—१</b> ८७               | नवंजोदिष्ट—२२                          |      |
| धर्मजित—६०                      | नवकुल—१८३                              |      |
| धर्मरथ —७१                      | नवतत्त्व—१४०                           |      |
| धातुपाठ—१३३                     | नवनन्द—१२७,१२८                         |      |
| धीतिक—१६१                       | नवमल्लकी—१४७                           |      |
| धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय६२,११६, | नवित्रच्छवी—१४७                        |      |
| १२२                             | नहुत—१०४                               |      |
| धूमकेतु—४१                      | नहुष—३०                                |      |
| <b>घृष्टकेतु—४१</b>             | नाग—२⊏,३१,३२,४०                        |      |
| न                               | = कन्या <del></del> २८                 |      |
| नंक—२६                          | = चि <b>ह्न—</b> २८                    |      |
| नंट—४३                          | = दासक—१०१,११०,१११                     |      |
| नित्त४८                         | = पह्न—२८                              |      |
| सम्द—२३,११४,११७,११⊏,११६, १२०,   | = पर्वत—२८                             |      |
| १२१,१२२,१२३, १२४, १२४, १२६, `   | · ·                                    |      |
| <b>१२७,१</b> २८,१२६,१३४,१६१,१७१ | <b>= वंश३२</b>                         |      |
|                                 |                                        |      |

= वंशावली-3२ = वंशी- ३,२० = सभ्यता — २८ नागरपुर -- २७ नागेरेकोली--२= नाचिकेता—६⊏ नाथपुत्र---१४१ नाभाग—३४,३४,३६,४३ नाभानेदिष्ट--२२,३४ नाभि--१४४ नाम---१३३ नारद--६४, ४,११३ नारायण भावनपागी-१३६ नारायणशास्त्री-४ नालन्दा-- १३१,१४० नालागिरि-१६१ निगंठ-१४१,१६७ निगंठनाथपुत्र--१६६,१६७ निगंठ सम्प्रदाय-१६७ निगन्थ-१८८ निच्छवि—४२,४३,४४ नित्यमंगला-४४ निदान--निन्दित-१४,१६ निपात-१३३ निमि--- ४४,४४,४६,४७,६३,६४,६६ निरंजना- १४४ निरपेज्ञा-४४ निरमित्र--- ८ निरुक्त-१४२ निर्विन्ध्या - ३६ निवृ<sup>९</sup>त्त—६० निषंग--१७,७३ निषाद--३० निष्क—१८७ निष्क्रियावाद-१६६ निसिवि-४३

नीप--३४,३६ नेदिष्ट-३४ नेमि-- १२,१४४ नेमिनाथ—१४४ नैचाशाख*—७*८,१४२ नैमिकानन—४४ नैमिषारएय – ६ न्यम्रोध---१४६,१४७ न्याङ खसिस्तनपो -- ४४ पंचतत्त्व-१४० पंचनद--१३=, १४१ पंचमार्क-- १८४ पंचयाम-१४७ पंचवद्ध (जातिशाखा)--४ पंचवर्गीय स्थविर-१४३ पंचविंश ब्राह्मण-१३,२२,४६ पंचशिख—६२ पंचाग्नि -- १६६ पंसुकुलिक-१६१ पइन्ना-१४० पकुधकात्यायन - १६६ पज्जोत —१०६ पण—१⊏७ पग्डरकेतु-१०६ पर्डुक -१२⊏ पतंजिल - १८,१३२.१३३,१३४,१६७ पद्मावती - ४०,१०४,१११,१४६ परमेश्वरीलाल गुप्त—१८६ परशुराम—६०,१२६ परासरस्त - १३६ परिधावी -- १४= परिष्कार-१४४ परीचित्-६८,११६,११७,११८,११६ १२०,१२१,१२२,१२३,१४०,१७१ प-लिन तो - १३२

पत्तिबोधरा-१३२

#### प्रमुक्तमायाका

पशुपति -- १४ पाञ्चाल — १२६,१४८ पाटल-१३२ पाटलिपुत्र --१११,११३,११४,१२=,१३१, १३२,१४१,१४७,४६१,१८ १८७ पाणिनि—२२,२३,२६,२६,४२,४४,११४, १२७,१३२,१३३,१३४,१४२,१६३ १५४ पार्डु--६६ पार्डुकुलीश--१८४ पार्ग्डुगति -१२⊏ पाण्डुरंग वामन कार्णे-१६६ पाग्ड्य-३१ पारखम मृति-१०६ पारस्कर - ७६ पार्जिटर---६,११,२७,६४,६८,८०,८४ = € € 6, € € , १००, १०१, १०, ११६, ११.0,१ ⟨६,१२१,१२७,१२= १३४, १३७,१६६ पार्थिया-१११ पार्वती-- ३२ पार्वतीय शाक्य-४४ पार्श्व---१३१ = नाथ---४,१४४,१४६,१४७,१४५ पालक—६३,६४,६६,६८,१४८ पालकाप्य-७४ पालिसूत्र--१४१ = पुरी--१४७ पिंगल-१३२,१३३ पिंगलनाग-११३ पिग्डपातिक--१६१ पितृबन्धु--१०१ पिल्ल —११४ पुँश्चली---१७ पुक्कसति-१०३ पुराक -्ध ३ पुरुद्धरीक -- ३२

पुराडू---२२,२७,⊏२ पुगड्देश--३१ पुरुड्रचद्ध न---२७ पुग्ड्व-७३ पुनपुन---२,१३१ पुनर्वेसु - १२२ पुराणकश्यप--१६६ पुरु -- दद पुलक--६२,६३,६४,६६,६७,६८ पुलस्त्य---४१ पुलिंद—२२ पुष्पपुर-१३२ पुष्य---१२२ पुष्यमित्र—६२,१४⊏ पुष्यमित्रश्रंग-१३४ पूबनन्द--- १२६ पूर्वा फाल्गुनी-१२२ पूर्वा भाद्रपद---१२३ पूर्वापादा-१२१,१२२,१२३ **પૃ**યુ—ઙદ पृथुकीर्त्ति---२४ षृथुसेन---७४ पृष्टिचम्पा---१४६ पैप्यलाद-१३६ पोतन ४४ पोलजनक-४७,६४ पौएडरीक--२० पौराडू-२७ पौराडुक -- २७ पौराड्रवद्ध न-२० पौरव--=४,६४,६६ पौरववंशी-११६ पौरोहित्य-१४,१= प्रकोटा—४३ प्रगाथ-१३६ · प्रगाथा--१३&

प्रजानि—३६,३७
प्रजापति—१६
प्रियातभूमि—१४७
प्रताप धवल—२६
प्रतर्दन—६६
प्रतीप—६=
प्रतोद—१४,१६
प्रस्यम—=१
प्रत्येक बुद्ध-१४२
प्रद्योत—२३,६६,६२,६३,६४,६४,६६,६=,११६,१२०,१२१,१२३,१६०
प्रद्योतवंश—६३,६४,६६,६०,६=,११६,१८३,६४,६६,६०,६

प्रधान —१६,२१ प्रपथा—३७ प्रभमति—६४ प्रभव—१४६ प्रभावती—४३,१४८ प्रमावती—४३,१४२ प्रमाति — ३४,७४ प्रयति—३६ प्रवंग —७८ प्रज्ञाजत—१४२,१४३,१४४,१४७,१४८ प्रज्ञा—६३,१४४,१४७ प्रसन्धि—३६ प्रसेनजित—४६,१०४,१०६,१०८,१९१,

१६०
प्रस्तर—४४
प्राग्द्रविड —४,२८
प्राग् बौद्ध—६
प्राच्य—२१
प्राण्याम—२१
प्राप्ति (क्री)—६२
प्रांशु—३६
प्रियदर्शना—१४६
प्रियदर्शना—१४६

प्रियमिणभद्र —१०६ प्रिसेशन—१२२ प्लुतार्क-३१

95

फिंग्मुकुट—**१२** फल्गु—२ फिलिजट—१६६

ब

बंधुमान् —४१ बंधल-४३ बक्सर---२४,२६,५६,७२,२४० बघेलखंड-- २४ बराबर-४ बराह—२ बराहमिहिर-१२१,१७१ बराली श्रभिलेख—१४८ बटियारपुर - ६६ बलमित्र-१४८ बलाश्व —३⊏ बलि (बली)---२७,३१,७३ बल्गमती-- ३३ बसाइ-- ३३ बहुलाश्व--६६ बाइबिल-१३४ बाण-३,२६,६३,१०२ बाराहपुराग-२ बालुकाराम -- १६० बाल्यखिल्य-१३६ बाल्हीक-६८,१३८ बिम्बसुन्द्री - १४३ बिम्बा---१०४,१४३ बिम्बि-१०४ बिन्विसार-१०, १२, ४६, ४०,६६,६३, **६४,६६,१**०१,१०३,१०४,१०४,१०६ **१०८,१४**६,१४४,१४६,१६०

बिल्ववन —१०४ बिहार —१

बोतिहोत्रं—६३,६७

बुकानन --२७

बुद्धकाल-१४६

बुद्धघोष-४६,७=, ०६,१३१,१६३,८६७

बुद्धचरित –१४०

बुद्धत्व--११६,१४६,१४७

फाट्स चतुर्थ-१११

फाट्स पंचम-१११

फ्लीट--१४८

ब

बुध—४१।

बुन्देलखंड--- २४ बृहत्कर्मा -- ६०

बृहत्कल्पसूत्र -- १४१

बृहद्ज्वाल -- ६२

**ब्रह्रथ---६६,६८,६६,८१** ५२,८४ ५४,६**२** 

**६३,६४,६७,११**६,१२०

बृहद्रथ-वंश—५४,५७,६६,६७,१८५,६५

बृहदारएयक—६२,६८

बृहद्सेन – ६०

बृहन्मनस्—७४

बुरासेस-१६६

बेहार---२

बेहाल —७४

बोंगा-- २८

बड्लिअनपुस्तकालय – ११६

बोधिवृत्त-१४६

बोधिसत्त्व-१३१

बौद्धग्रन्थ--१६२

बौद्धसंघ--१६१

बोधायन-१७

ब्रह्मदत्त-६४,७४,०८

ब्रह्मपुराग्य - ७६;१११

ब्रह्मबंधु—१४,७६,१०१

ब्रह्मयोनि---१३०,१४६

त्रह्मरात—६७

ब्रह्मविद्या-६७

ब्रह्मांडपुराग्म-४४, ६०, ६६, ६७ ६८,

१००,१०३,६१०,११३,११८

बाईद्रथ—६६, ६७, ११८, १२१, १२३,

१८७

त्राह्रद्रथवंश-- ८१,८३

ब्राहेद्रथवंशतालिका—६१,१८२

ब्राह्मग् ( प्रन्थ )--७,१०,१४८

ब्राह्मी---३०

ब्रोनेएड-१२२

भ

मंडारकर-१०३,१११

भंडारकर स्रोरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट

-- 8:

भगवती सूत्र-१६६

भटि--१०४

भडरिया—७६

भड्डिया—७५

भएडागार--१⊏६

भत्तीय—७५

भदोलिया—७६

भद्दसाल-१२६

भद्दा—७६,११३

भद्रकल्पद्रुम-१६६

भद्रकाली---२

भद्रबाहु--११,१४७,१४६,१४१

भद्रा - १६६

भद्रिका -- १४७

भरणी—१२३

मरत-७४

भरतवाक्य-१३४

भरद्वाज-११६

अर्ग--२२,२६

मतृहरिवावयपदीय -- १३४ म मंख- १६६ भलन्दन- ३४,३६,४३,१४० मंखलि-१४६,१४७,१६६,१६७ मव-१४ पुत्र-१६६ मवभूति--४७ मगोल-४ मविष्यपुराग-११४ मजुश्री-मूलकल्प—१०⊏,१०६ मंडल-४६ मागवत (पुराण) - ३४,३६, ४,४६, मकदूनल--१४१ x=. & & . & o . & 5 . 900 . 9 8 3 , 9 9= मक्खली---१६७ भागीरथ-१४७ मख—४७ भागद्धागारिक-४३ मखदेव—४६,४७ भानुप्रताप--१३६ अथ—ाम मगजिन- ६४ भारत ( महाभारत ) - ६११ मगधराज दर्शक—१३४ भारत युद्ध-- = ६,६० मगन्द - ७८ भारत-यूरोपीय (भाषा-शास्ता)-४ मदा-- १२१,१२२,१२३ भारद्वाज--१३३ मछा – ४६ भार्गव-- १४४ मणिरथ - ६३ भार्या-१४ भाविनी-४० मत्स्य (पुरार्ग)— ८४,८४,६०,६३, ६६, भास- ६४,११०,१११,१३४ Es, (20, (03, 80%, 800, 880. भोम-- ३८,८२,८३ १११, ११३, ११७, ११८,१२२,१२६. भीमसेन-४२,६६ १२७ भीष्म-- २४,३१ मत्स्यसृक्त--२ मुक्तकाल - =७,58 मथु—४७ मुक्तराजवर्षे—⊏५ मथुरा--१०६,१२६,१६१ भुवन ( नाम )— ८२ मद्नरंखा-६२ मुवनेशी—७१ मद्र--४०,१३८ मुवनेश्वर--७१ मद्राज--- ४३,३०४ भूमिज---२८,३६ मधुकरी—१४६ भूमिमित्र-१०७ मध्यमान--=७,८८,८०,१०१, १२३, भृग--३१,१३६ १८३,१८७ मृग्वंशी—३४ मनु—३०,३७,४३,४४,६⊏,१४४ मृजुकच -- १६१ मनुवैवस्वत-१२ भोज-१३३ मनुस्मृति-४२,१६८ भोजपुरी—४ मरुत्—१३,३६,४०,७३ ७४,१४० भोजराज---६४

मलय—२८

मलय लय -- ५ मलद-४६ मल्ल--१, ५३,४४,७६,५२,५३ मल्लानी - ४३ मल्लग्राम - ४२ म ल्लाए - ४२ मिल्रक-१५६ मांतका—५३ मप्करी--१६७ मस्कर - १६७ मस्करी-१३३ महाकाल - ६३ महाकाश्यण--१६० महाकोगल-१८= महागोप्तिन्द् —५५ महाजनक--- ४७,४८,६४ ६७ महाजनक जातक-६२ महादेच-१४,१८,१६ ११ = महानन्द-४०,११८ सहानन्दी-११४,११८,१२४ १२७ महानाम-५० सहानिमित्त-१६६ महा रहम—१०४ महापदा—६७, १०४, १/२ १५६,११=, १२४,१२४,१२६,१२७,१२= महापद्मनन्द्—६४ माहापद्मपति-- १२४ महापनाद--६४ महापरिनिव्वाग्मृत-१६६ महाबल--६० महाबोधिवंश - १२४ १२८ महामनस-७३ महायान-१६० महारथ-३७ महाली--- ४४ महावंश- १०२, ११०, १११, ११३, १६० = टीका - ६६

महाबस्तु अबदान – ४२ महावीर चरित-१४७ महाशा य – ४४ महाश्रमण-१४७, ६६ महासंगीति-१६० महासुटस्सन ४३ सहामेन-- ६४,१६० महिनेत्र---ः ० महिमासद्रु-२० महिस्सति — ५४ महोनदी--११= महीशूर-१२६१४७ महेन्द्र—११३,१४८ महेन्द्रवर्मन—६५ सहेश ठाकुर-४४ मागध-१७,१८,४१,७१,७६ मागधी---२,१७ मातृका-श्रभिधर्म -- १६० सात् बंधु-१८१ माथन---५७ साथव—५७ माधव—४७ मा यन्दिन-१६१ मानिनी-४१ मान्बाता-४०,१३१ मान्यवती—३८ मायादेवी---१४२ मारीच--२४,४६ मार्करडेय पुराण-३१,३४ मार्जारि--- = ६,१२० मालव-११६ मालवक--६३ मालवा-- ६२ ६७ मालिनी --७२ माल्टो - ४,२= मावेल---१ माहिस्मति-१२६

मिथि-१२,४४,४६,४७ मीमांसा सूत्र-१३२ मुंड--२४,२६,-=,२६,३१, १०१, १११, ११२,११३,१२७,१२= मंड-पभ्यता -- २= मु डा -- ४,२२ म डारी -४,२=,३१ मुकुल---४ मुखोपाध्याय ( घीरेन्द्रनाथ ) -१२० मुग्धानल-१३४,१३७ मुचिलिन्द-१४६ मुद्गल पुत्र-७६ मुदावसु-३७ मुनिक—६⊏ मृलसूत्र-१४६ मुला-१२२ मृगशिरा-१२२ मृगावती-१४६ मृच्छकटिक - ६४ मध्नवाच-३० मंगास्थर्नाज – ४७,८७ मंचकुमार-१०४,१०६ मेग्डक-७६,१०६ मेधसन्धि - ⊏३ मेधातिथि - ४२ मेरुतुंग-१४८ मैकडालन--२२ मैत्रेयां-- ६१,६७ मोगगलान-१०६,१०८ मागालिपुत्त तिस्स -१६०,१६३ मोदागिरि-७६ मोहन जोदाड़ो---२८,१८४ मोहोसोलो - २४ मोत्तमूलर-१३४ मौद्गल्य-७६ मौद्गल्यायन-४४,१४७,१४८,१४६,१६9 मौली-४

य यंग—१२२ यजुर्वेद---२२,३८,७६,१३६,१४० यज्वेद-संहिता- १३ यमल--४ ? ययाति-- ३१,४०,८८ ययाति पुत्र-३८ यश—१६० यशः - १६१ यशोदा--१४६ यशोधरा-१४३ यशोभद्र--१४६ यशोमत्सर-१६६ यष्टिवन---१४७ यज्ञवलि-१४ यज्ञ वाट - ६० यज्ञाग्नि-१२ यास्क - ७ • ,७=,१३~,१३३ १६⊏ याज्ञवल्क्य--४=,६१, ६२, ६७, ६८, ६९, १३६,१४० याज्ञवल्बय-स्मृति-- ६७ युधिष्टिर-२४,४०,६४, २,११६.१३० यागत्रयी-१४४ योगानन्द -- १२८ योगीमारा—े़ योगेश्वर-६/ योग्य (जाति शाखा) - ४ यौधेय-२६ ₹ रघु - ३१

रघु — ३१ रत्नहवि — == राकाहिल — ४४,६६ राखालदास बनर्जी — १०६,१२६ राजगिरि — २,१३१ राजगृह — ७२,१०४,१४७,११४,१४६, १४७,१४८,१४६,१६०,१=७ राजतरंगिणी — =

राजशेखर—११४,१३२ राज सिंह-१३४ राजसूय—६२,८३ राजायंतन-१४६ राजा वेण- ३० राजेन्द्रलाल मित्र-१३१ राजा वद्ध न- ३४.४१ राइ-१४६ रामग्राम -- १४४ रामप्रसाद चंदा-१०६ रामभद्र---२४,५३ रामरेखा-घाट-४६ रामानन्दकुटी-४४ राय चौधरी--४० ४८,१०१,१२४,१२० रावी-- १४२ राष्ट्रपाल-१२८ राहगण-४७ राहुल-१४४ = माता -- १४७,१४८ राच्चसविधि-३४ रिपुञ्जय- ८४,६०,६२,६६,६७,१२० रिष्ट--३४ रिसले-१४ रीज डेविस--४८ चद्र--१४,१=,१४० रुद्रक - १४४ रुद्रायण —१०६ रूपक---३०,१३४ रेग्र-४४ रंबती—१२२ रैपसन-- ६४ रैवत-१६० रोमपाद--६६ रोर-२६ रोहक--- ४४,१०६ रोहतास-४ = गढ़ - २६ रोहिणी-१२२

ल ललाम-१६ ललितविस्तर--३ लस्करी—१६४ लाट्यायन श्रौतसूत्र-१६,१७,७६ लासा---४३ लिंगानुशासन—१३३ लि-चे पो--४२ लिच्छ—४४ लिच्छई—४४ लिच्छवी – २,४,३३,<u>४२,४३,४४,</u>४४,४०, =09,33,Ex,9x लिच्छवी-नायक—५० (लच्छवी शावय—४४ लिच्छिविक - ४२ लिच्छु — ४४ लिनाच्छवि-- ४४ लिप्ता--१२२ लिच-४४ लीलावती -- ३= लम्बिनीवन-१४२ लुषाकपि -- १७ लेच्छइ—४२ लेच्छवि – ४२ लेच्छिवी--४२ लेमुरिया—६८ लोमकस्सप जातक -७४ लामपाद-- ७४ लौरियानन्दन गढ़---१: ४ व वगध---२६ वजिरकुमारी-१०८ वज्जि-४,४४,४०,४१,६६,६४

वज्जीःभिज्ञ—१६०

वज्रभूमि - १४६

वज्जीसंग—४६,४२,१८७

वटसावित्री--१४६ वट्टगामिनी --१६४ वामा-१४४ विणक्षाम-१४६ वाय पुरासा)-- ४१,४४ ४८,७८,८८ ६०, वत्स-२४,१०४ £8,84,55,00,903, 890,888, वत्सकोशल-५२ ११४,११= १२२ वत्सप्री--- ३६,१४० वारनेट -- १०६ वत्सराज-१०२,१३४ वाराणसी-- ४४,६४,७२,७४,१०= वपुष्मत - ४० वाल्स--१८४,१८६ वपुष्मती-४० वा० वि० नारलिकर-१२१ वरगाद्रि-७७ वासुपूज्य--- ७४,१४४ वररुचि--१२७,१२=,१३२,१३३,१३४ विंश-३० वरुण-३ विकल्मषा—५४ विकुंज-३१ वरुणासव-३० विकृति--१४१ वर्णशंकर-- ७⊏,७६ वर्णाश्रम-१४ विजय - ६४.७४ वर्त्तिवद्ध न—६= विजय सिंह---=,४४ वर्द्धमान--४४,१४६ विटंकदुर-- ७१,७२ वर्ष - १३२,११३,१६४ वितरनीज-१४१ विदर्भ-- ३७,४०,४१ वर्षकार-१०८,१३२ १३३ वर्षचक्र--१८६ विदिशा-3٤ वलिपुत्री--३⊏ विदुरथ-- ३६ वल्लभी---११ विदेय—४७ वहाभोपुर-१४६ विदेव-माथव-- २२,४६ वसन्तसंपाति-१२२ विदेहमाधब -१२ वस्सकार-४१,१०= विद्यादेवी-१४६ वसिष्ठ—४४,५६,८०,१३६ विद्यात-१६० =गोत्र-१४६ विद्वान्त्रात्य-२०,२१ वसिष्ठा—४४ विधिसार--- १०७ वसु---२४,८१,८२ विनय पिटक-१०४,११०,१४१,१६०,१६२ वसुदेव---२४ विन्दु-मंडल-१८६ वसुमती -- = १ विन्दुसार—१०७,१३३ वसुरात--३४ विनध्यसेन-- १०० वाजसनेय-६७,१४० विपथ -- १७ वाजसनेयी संहिता-६७,१६८ विपल -- २ वाजसानि—६७ विभाग्डक-६६ वाडेल--१३२ विभु—६० वाणप्रस्थ--१४,३७,४१

विभृति---३८

### शतुक्तांचिका

| _                                 |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| विमल—१०४                          | वृषभ—-२                          |
| विमलचन्द्रसेन-४७,४८               | वृषसेन—७४                        |
| विराज—२२                          | वासवी—४६,४०,१०४                  |
| विराट् शुद्धोदन –१६०              | वेंकटेश्वर प्र`स—११⊏             |
| विरूधक—४६,६६                      | वेगवान्—४१                       |
| विलसन ग्रिफिथ – १३४               | वेग्रीमाधव वरुत्रा—१३१           |
| विल्फर्ड —३१                      | वेताल तालजंघ—६३                  |
| विल्ववन —१४७                      | वेद-प्रक्रिया—१४२                |
| विविंशति-–३७,३⊏                   | वेदल्ल -१६३                      |
| विवृत कपाट १५२                    | वेदवती—६६,७०                     |
| विशाखयूप—६४,६६,६⊏                 | वेदव्यास—६६,१३६                  |
| विशाखा—७६,११२,१४४                 | वेदांग—१४२                       |
| विशाल—२२,२३,४१                    | वेदेही—४६                        |
| विशाला — ३३,५१                    | वेबर—३०,४६,४७,७७,७६              |
| विश्रामघाट—४६                     | वेय्याकरण—१६३                    |
| विश्वभाविनी—५४                    | वेलत्थी दासीपुत्र संजय-१६६       |
| विश्वमित्र-२२,२४,४६,५८,६०,१४०,१४२ | वेहल्ल१०४                        |
| विश्ववेदी—३७                      | वैखानस—२०                        |
| विश्वत्रात्य—१६,२०                | वैजयन्त-४६                       |
| विष्णु ( पुरागा )—१८,१६,३६,३७,५४, | वैतरिणी—२७                       |
| <b>४</b> ८,६६,६७,६८,८०, ६६, १००,  | वैदिक इंडक्स-१६,७६,१६७           |
| १०२,११६,११७,१२७,१६=               | वैदिकी१३४                        |
| विष्णुपद—७१,१३०                   | वैदेहक <i>—</i> ४                |
| विसेंट खार्थरस्मिथ—४२,१८६         | वैदेही—५०,५४,५६                  |
| विद्या६०                          | वैद्यनाथ—७१                      |
| वीतिहोत्र११६,१२६                  | वैनायकवाद <del>ो –</del> १४६,१६७ |
| वीर—३७,३⊏                         | वैरोचन—२३                        |
| वीरभद्र—६८                        | वैवस्वत <b>मतु—३१,३</b> ४        |
| वीरराघव—१२०                       | वैशम्पायन—६,६७,१३६,१४०           |
| वीरा—३८,४०                        | वैशालक-३३                        |
| वीर्यचन्द्र—३८                    | वैशात्तिनी ३६                    |
| बुलनर—१३७                         | वैशालेय—२२                       |
| वृजि—४४,४६                        | वैश्वानर—४६,४७                   |
| <b>वृ</b> जिक—४६                  | • •                              |
| वृज्ञिन—४४                        | वैहार—२                          |
| बुन्न२४                           | ष्रात— <b>१</b> ३                |
| वृद्धरामी२४                       | ब्रातीन१ व                       |

बात्य--१२,१३,१४,१४,१६,१७,१८, १६, शलातुर--१३२ २०,३१,५३,७६,११२,१४०,१४१,१६४ शशबिंदु - ४० शाकटायन--१३३ = कांड-- १६,२**१** = धन--१६,७६ शाकद्वीपीय-६६ = धर्म-२१ शाकल्प (मुनि)-१२२,१३३,१४१ शाक्य (मुनि)—१४४,१६४ = ब्रुव---२० = स्तोम - १४,१६ शाक्य प्रदेश-१५२ व्याडि-१३२,१३३,१३४ शान्ता-६६ शान्ति - १४६ **ग्यास---६७,१४**१ व्यास (विपाशा-नर्दा)---१३० शाम शास्त्री-११७ शास्ता-१४६,१४८,१६४ (গ) शाहजहाँ- १०६,१०७ शंकर-१०२ शिवा -- =३.१४६ शकटब्यूह—;०⊏ शिशिप्र--३० शकटार--१२⊏ शिशुनाक--- ६६,१०० शकराज्य-१४= शिशुनाग -- ७,२३,४४,६६,८७, ६२, ६३, शक्तं तला - ७३ शकवर्ण--१०३ £=, £ £. 900, 908, 902, 90E, 888. शकुनि---४४ ११८,११६,१२०,१२६,१८६,१८७ शक्तिसंगमतंत्र-७७ = वंश—६४,६=,१०१, १०६, ११०, शक--- ४३,४६,६३ ११=,११६,१२•, १२१, १२६ शकादित्य-१३१ १३४ श्रतपथत्राद्याण्---२,१२,२२,४४,४६,६१, शिशुनाभ-१०२ शिचा (शास्त्र)-१३३,१४२ **६**८,१४०,१६८ शीलवती---६४ स्नतभिज्-१२३ शतयज्ञी--६१ शीलावती-- ५३ शतश्रवस-६० शुक--१४१ शतसाहस्त्रीसंहिता-ध शुकदेव—१२१,१२३ शतानीक -- ६=,७४,१४६ शक्तयजुर्वेद-१३६,१४० भ्रञ्जय--६० शुजा-- ६४ शत्रु अयी: 🗝 ६० श्रुद्धोदन-१५२,१४४,१४७,१४६ शन्बनु--६८,८८ श्चन:शेप---२२ शावर---२२,३१ श्चम्भ—६६ शब्द्कल्पद्र म—१५४ शुष्म-- ६१ शरचनद्र राय-४,४,३१ शून्यविन्दु-४१ शरद्वन्त-६१ शूरसेन-१२०,१२६ शर्मित्र---६ श्रुंगाटक---७३ शर्व-- १४ शेशंक--६६

#### **बहुन्म** यिका

शैशुनाग--- ६६,१०४,१२६,६५३ शोग--२,४६,६०,१११,१३१ शोगाकी ल्विष-१०६ शोगद्ग्ड—७४ शोगपुर--१३१ शौरि-३७ श्यामक--१४७ श्यामनारायण सिंह-६६ श्रम--६० श्रमण--१४६ श्रवणा--१२३ श्रामएय-१४६ श्रावक--११,१४७ श्रावस्ती---७२,७४,१४७,१४८,१६६ श्रीकृष्ण--१४४ श्रीधर-१२० श्रीभद्रा---४६ श्रीमद्भागवत-११६,१४४ श्रीहर्ष--७४ श्रुतविंशतिकोटि-५६ श्रुतश्रवा (श्रुतश्रवस)—८६,🐉 श्रुति-१३४ श्रे गिक-६४,१०६,११० श्रोत्रिय-४ श्रीत -- १३३ श्वेतकेतु—६१,६= श्वेतजीरक---७= श्वेताम्बर--१४-,१४६,१४१ ঘ षट्कोण- १२६ षड्यंत्र— ११४ षड्विंशति ब्राह्मण-६१ षडारचक्र - १८४,१८६

स संकारय-४८ संक्र'दन-४० संगीति-१६०,१६३

संजय-३१,१६७ संथाल—२८,२६ संद्राकोतस-११६,१२० संभल-१३० संभूतविजय-१४६ संवत्त<sup>°</sup>—३६,४०,७४ संस्कार-१४,१६ संस्कृत-१४ संहिता-७,१३३,१४२ = भाग-- ६७ सगर-१६६ सतानन्द-६४ सतीशचन्द्र विद्याभूष्य-४३ सतीशचन्द्र विद्यार्शम-१२२ सत्यक-६० सत्यजित्—६० सत्यव्रतभट्टाचार्य--१३३ सत्यसंध—१२७ सत्र-१४,२२,६⊏ सदानीरा--२,४६ सनातन ब्रात्य-२० सपत्रघट--१२४ सपर्या—=३ सप्तजित्—६० सप्तभंगीन्याय-१४० सप्तशाका-१६० समनीयमेध-१६ समन्तपासादिक-१६० समश्रवस्--१७ समुद्रगुप्त---७ समुद्रविजय -=१,=३ सम्मेदशिखर-१४४ सम्मासम्बुद्ध--१४२ सरगुजा—३० सरस्वती--२,६६ सर्वजित्—६० सर्वस्व-१४

स**लीमधुर--**६० = पुत्र--१४४ सबर्ग- १०३ सिद्धाश्रम—४⊏,४६ स्वित्पद्—१३० सिनापल्ली--=३ सशाख-३= सिलव-१०४,१०६ सहदेव -- २४,५३,५४,५६,६२,१२१ सिस्तान -१=४ सहनन्दी-११⊏ सीतवन--१४= सहलिन-११३,१ ४ सीतानाथ प्रधान---११,६६,८८६४,११० सहल्य-१२८ सीरध्वज —३४,४४,४८, ६८, ६८, ७४ सहसाराय-२४ सुकल्प—१२⊏ सांख्य-१६ मुकेशा भारद्वाज—६⊏ सांस्यतस्व—६२ सुकेशी—४० सांस्यायन श्रारत्यक-७४ सुखठंकर—२≍ सांख्यायव श्रीतसूत्र-६६ सुर्भाव-१६ सांसारिक ब्रात्य--२०,२१ सुजातानन्द बाला-१४६ सुज्येष्ठा—१४६ साकल – ४६ साकल्य---६७ सुतनुका—३० साकेत--७२,१४१ सुतावरा—३= सातनिन्दव-१४६ सुत्त – १६३ सात्यकि-३१ = निपात-१४० साधीन-६४ = विनय जातक—१० साम ( वेद )-१६,२०, १३६ सुदर्शन-४३,१६१ सामश्रव--- ६७ सुद्राना - १४६ सायगा (श्राचार्य)— ४,४४,५७,१३३ सुद्त्तिणा—८० सारिपुत्त - १६१ सुदेवकन्या - ३= सारिपुत्र १४७,१४८,१४६,१६७ सुदेवी—१४४ सार्थवाह-१४१ सुदेष्णा —२७,७३ सावित्री--- ४३ सुधनु – १६० सिंग-बोंगा---४,२= सुधन्वा--५८,८१ सिंधु —४० सुधर्मा – १४६ सिंह—४६ सुघृति—४० = षद्यी -- १६० सुनंग---४४ सिंह्स (द्वीप)—२,८,४४,१२६,१६३,१६४ सुनय-३७ सिकंदर-७,१७१ सुनन्दा---३६ सुनत्तत्र—६० सिद्धान्त-प्रदीप-१२१ सुनाम-६४ सिद्धार्थ--१४६,१४३,१४४,१४६,१४७ सुन्द--२४, ४६ = कुमार--१४४ सुप्रबुद्ध-१४३

ह हंस (मैत्री) - ६३ हठयोग---२१ हड्पा--२६ हर—२६ हरकुलिश --१२० हरशसाद शास्त्रो—७७,१३२ हरितकृष्णदेव-६६१२८ हरियाना --७७ हरिवंश (पुराण )-३४ हरिहर चेत्र - १३१ हर्यङ्क — १०६ = कुल**-**१०१ = वंश - १०१ हर्ष—८७ हर्षचरित- २६ हल्ल —१०४ हस्ता--१२२ हस्तिपाल-१४७ हस्त्यायुर्वेद--७४ हॉग--१३४ हाथोगुम्फा-१२६ हापकिंस--- , १३७ हाल-७४ हिरएयनाभ--६= हिरएयवाह--२,३ हिलन्नांट -- ७८ हीन-१३,१४ हुमायूँ--३७

हुवेनसांग—२४,४२,४२,७२,७३,१२८, १३१,१३२,१३३ हेमचन्द्र—८०,११३,१२४,१२८,१४८ हेमचन्द्रराय चौधरी--४७,६४,१०१,१०६ हेमधर्मा - ३= हेरा किलटस-१६६ हैहय---१२६,१६६ हो - २८,२६ ह्रस्वरोम-४= क्ष त्त्रबंधु-धर,१०१ त्तत्रबांधव---१०१ चत्रौजस्—७४,१८४ द्धप-३७ न्नेत्रज—७२,७३ न्नेत्रज्ञ - १०३ <del>घे</del>पक <del>--</del> ६,१० न्तेम—६० न्तेमक---६०,१०३ न्तेमदर्शी -- १०३ न्तेमधन्वा -- १०३ न्नेमधर्मा - १०३ न्नेमधी---६६ <del>द्</del>रोमधूत्ति –६६ न्नेमवर्मा-१०३ चेमिवत्--७४,१०३,१०४ न्नेमा -- १०४ न्नेमारि-६६ न्नेमाचि-१०३ क्षेमेन्द्र-१२८